## व्याकरण वार्त्तिक—एक समीक्षात्मक अध्ययन

लेखक

वेदपति मिश्र

व्याकरणाचायं, एम०ए०, पीएच०डी•

प्रस्तावना (स्व॰) डा॰ वासुदेवशर्य अग्रवाल

> १६७० पृथिवी प्रकाशन वाराणसी-५

# VYĀKARANA VĀRTŢIKA-EKA SAMĪKSHĀTMAKA ADHYAYANA

[A Critical Study on Vyākaraņa-Vārttika]

By

### VEDPATI MISHRA

Vyākaraņāchārya, M.A., Ph.D

Introduction by

The Late Prof. V. S. AGRAWALA



1970 PRITHIVI PRAKASHAN VARANASI-5 [India]

## व्याकरण वात्तिक-एक समीक्षात्मक ग्रध्ययन

लेखक

वेदपति मिश्र

व्याकरणाचार्य, एम०ए०, पीएच०डी०

प्रस्तावना

(स्व०) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल

१६७० पृथिवी प्रकाशन वाराणसी-५

206

वाकरतालार्व, एमनए०, पीएदन्तीन

प्रथम संस्करण, १९७० सर्वोधिकार सुरक्षित

मुद्रक:—तारा प्रिंटिंग वक्सं वाराणसी

#### INTRODUCTION1

I have great pleasure in introducing the present study on Kātyāyana's Vārttika to the scholarly world, especially to students of Sanskrit Grammar. The work was accomplished under my guidance by Dr. Ved Pati Mishra for his Ph. D. Degree of the Banaras Hindu University. Only the introduction divided into 6 chapters is being published here in more or less a revised form of his research work, which is in two parts.

The author has attempted here a critical and comparative study of the Vārttikas in the Mahā-bhāshya, largely on the lines shown by Prof. Kielhorn in his outstanding work entitled Kātyāyana And Patañjali. It is a stupendous undertaking covering a detailed and penetrating examination of about four thousand Vārttikas of Kātyāyana and some other Śloka-Vārttikas and Ishţis that have been preserved in voluminous Mahābhāshya of Patañjali. The problem of the genesis of the Vārttika Sūtras was first raised by Kielhorn but only 135 Vārttikas on the first three Adhikāras of

<sup>1.</sup> It was originally designed by the late Prof. V.S. Agrawala to publish the work of Dr. Mishra under his editorship as supplement to the great work of Prof. Kielhorn on Kātyāyana and Patañiali in its second photo reprint But as Kielhorn's book was reprinted by a publisher in 1964, this scheme remained postponed for several years. Here we have taken opportunity to publish Dr. Mishra's work with the Introduction of Prof. Agrawala as it was written originally in 1965.—Publishers.

the Bhāshya on Pāṇini were touched by him. Here in this study Dr. Ved Pati has extended that study to all the Vārttikas of Kātyāyana which are over four thousand in number. He has by his patient and masterful study discovered the unifying thread underlying the Varttikas of the each Sutra showing the correct grammatical position of each Vārttika as to whether it raised a doubt, or provides an answer, or criticises the doubt raised, or supports the Sūtra of Pāṇini, or discovers a new reason in support of it, and so on. It will thus appear that Kātyāyana was not a wholesale or uncharitable critic of Pāṇini but a balanced and scientific judge of grammatical formulations found in Pānini's Sūtras. He was moreover concerned with many grammatical theories incorporated by him in the Vārttikas. It has been pointed out that the grammatical systems in the Vārttika-sūtras of Kātyāyana belonged to Indra, and Kātyāyana was a teacher of Aindra Vyākaraņa. It was his great generosity and scholarly magnanimity that instead of writing an independent Vyākaraņa he contended himself by tending the vast ocean of his knowledge to embellish the system of Paninian grammar in the spirit of utmost humility and devotion. One cannot speak too highly of Kātyāyana's exalted contribution to the system of Pāṇini. The study of Ved Pati Mishra brings us face to face with this truth and it will be found to be an eye opener to all those who may be interested in the relative significance of the material in Pāṇini, Kātyāyana and Patañjali. The author has given attention to distinguish two kinds of style in the Ma-hābhāshya, namely Paraphrasing (Chūrņi style) and Theoretical Discussions (Taṇḍaka style), and thereby detected a key to the separation of Vārttikas from the corpus of the Bhāshya into which they were embedded. It should be confessed that this is a point to which Kielhorn had drawn attention but which he had not worked out in its entirety.

The First chapter of the work is a historical introduction in which an account of the various grammatical systems of Indra, Kāśakritsna and Pāṇini is recovered from preceding sources, and it is shown that the system of writing Varttikas existed even before Pāṇini. Chapter 2 deals at length with the Vārttika-Paribhāshā. In chapter 3 it has been shown that the objective of these great teachers was not to get lost in the barren sands of criticism but to raise stately edifices of constructive thought by which the grammatical structure was duly enriched. The true position of Kātyāyana as a friend to Pāṇinian system is here fully established. Chapter 4 is an important contribution showing a number of Vārttikas which were not attributed to Kātyāyana, and drawing attention to others which were assigned to him but without sufficient reason. This critical approach throws new light on the authorship of the Vārttikas. It has been shown that the phrase "na vā" cannot be attributed to Kātyāyana. The phrase "uktam" used 105 times in the Bhāshya belonged mostly to Patanjali but only 8 or 9 times to Kātyāyana.

This is an erudite examination or scrutiny claiming originality of the study According to the author's minute scrutiny there are 4280 Vārttikas in all in the *Mahābhāshya* of which only 3870 belong to Kātyāyana and the rest 410 were of other teachers cited in *Bhāshya* by Patañjali himself.

In chapter 5 a deep study is made of the style of Kātyāyana's Vārttika vis-a-vis the Sūtras of Pāṇini. Here attention is drawn to some grammatical terms like bhavantī, paroksha, adyatanī, etc. which belong to the Aindra system and have been used by Kātyāyana. It has been suggested on grounds that are probable that Vipratishedha Vārttikas and the Vārttikas in the style of Paṭhisyati hyāchāryaḥ do not come from Kātyāyana but seem to be those of the Kroshṭrīyas.

Chapter 6 considers the authorship of *Ishţis* and the Śloka-vārttikas; the former do not exclusively belong to Patañjali but to some teachers who framed their own conclusions as *Ishţi*. The authorship of the Ślokavārttikas is a deceptive question and it has been shown here that it belonged to several teachers.

I have no doubts on outstanding merits of this work of Dr. Ved Pati Mishra. It is indeed a product of much painstaking study, and of a rare mastery of the Pāṇinian grammar and argumentative intricacies of the Mahābhāshya. I am sure the book will be accepted as a welcome contribution to the study of Indian grammar.

### आमुख

संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में ग्रहितीय भाषाशास्त्री पाणिनि का व्याकरण मूर्धाभिषिक्त है। उनकी ग्रष्टाध्यायी में संस्कृत वाङ्मय के ग्रनेक शब्दों के प्रकृति-प्रत्ययों के निर्धारणार्थ विरचित नियमों का यथासम्भव वैज्ञानिक शैली से उपस्थापन मनुष्यबुद्धि के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। यद्यपि यह सत्य है कि उनके व्याकरण का ग्रधिक ग्रंश पूर्वानुवर्ती ग्राचार्यों के सतत परिश्रम के परिणामस्वरूप निष्पन्न नियमों का संकलन मात्र है, तथापि उनके द्वारा नियमों का सन्नियोजन उनकी कृति को मौलिकता प्रदान करता है। उनका व्याकरण इसी विशेषता के कारण विस्तृत ख्याति को ग्रिजित कर सका। यही कारण है कि उसके पूर्ववर्ती व्याकरण उसके प्रभाव से ग्रसमय में ही तिरोहित हो गये। केवल उन व्याकरणों के ग्रस्तित्व का परिज्ञान संस्कृत वाङ्मय में इतस्ततः उदाहत कितपय श्लोकों एवं सूत्रों ग्रादि के द्वारा ही हो पाता है।

त्राज तक के निर्मित व्याकरणों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। उनमें एक 'ऐन्द्र' एवं दूसरा 'माहेश्वर' है। यद्यपि जनश्रुति के श्रनुसार पाणिनि का व्याकरण माहेश्वर-सम्प्रदाय से सम्बन्धित है तथापि उसके व्याकरण से प्रभावित होकर ऐन्द्र-सम्प्रदाय के लब्धप्रतिष्ठ वैयाकरण भी इसके श्रनुशीलन में प्रवृत्त हुए। इनमें कात्यायन मुख्य हैं।

कात्यायन ने वार्त्तिकों के माध्यम से पाणिनि-व्याकरण का समीक्षात्मक व्याख्यान किया है। कात्यायन स्वयं बहुश्रुत ग्राचार्य था। ग्रतः यद्यपि उसके वार्त्तिक पाणिनि-व्याकरण के व्याख्यात्मक हैं तथापि मौलिकता एवं व्याख्यान-प्रकार के कारण उसका एक विशिष्ट स्थान है। उसने व्याख्यान की विशिष्ट प्रक्रिया का समाश्रयण कर ग्रतिसंक्षेपीकरण के कारण ऐन्द्र-सम्प्रदाय के उपेक्षित नियमों का पाणिनि-व्याकरण में समा-वेश किया है। निश्चित ही इसके विना 'पाणिनीयाष्टक' ग्रधूरा रह जाता।

श्राचार्य पतंजिल भी पाणिनि-व्याकरण की सरलता, गठनचातुरी एवं वैज्ञानिकता से प्रभावित होकर अनुशीलन की श्रोर अग्रसर हुए। उन्होंने पाणिनि-मूत्रों पर समीक्षात्मक विवरण का निर्माण किया है, जो 'महाभाष्य' के नाम से परिज्ञात है।

भाष्य में व्याख्यान की द्विबिध शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रायः वाक्ति के सरलता से व्याख्यानार्थ शब्दों के पृथक्-पृथक् अर्थ करने के लिए ''चुणिका'' शैली का अवलम्बन लिया है। इसे ''सम्पुटीकरण'' के नाम से भी पुकार सकते हैं। दूसरी शैली का व्याकरण के सिद्धान्तों के ऊहापोह करने के लिए आश्रयण लिया जाता है। इसे ''तण्डक'' या ''उत्कलिका'' कह सकते हैं। यह शैली विशाल, ओजस्वी एवं नागावलोकन के समान है।

पतंजिल का विलक्षरा पाण्डित्य ब्याकरण के ग्रब्ययन में पदे-पदे परिलक्षित होता है।

इस प्रकार यद्यपि ये तीनों ग्राचार्य प्रवक्ता, व्याख्याता एवं समीक्षा-कर्ता के रूप में परिज्ञात हैं तथापि इन सभी ग्राचार्यों के कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप ही पाणिनि-व्याकरण पूर्णता को प्राप्त हुग्रा। एतदर्थ त्रिमुनि व्याकरणम् का प्रवाद भी गतार्थ है।

पाणिनि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में प्राचीन साम्प्रदायिक वैयाकरणों तथा अर्वाचीन पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है। महाभाष्य के अनुशीलन में भी प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों द्वारा यथेष्ट कार्य किया जा चुका है।

जहाँ तक कात्यायन के 'वात्तिकों' का प्रश्न है, व्याकरण का यह महत्त्वपूर्ण भाग बहुत कुछ उपेक्षित ही रहा है। भर्तृहिर, कैयट, नागेश ग्रादि प्राचीन साम्प्रदायिक व्याख्याता केवल शब्दार्थ व्याख्यान मात्र तक ही सीमित रहे। उन्होंने वात्तिकों के ''बाह्य-पक्ष'' (उद्देश्य, स्वरूप, तीनों ग्राचार्यों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा वात्तिक-परिज्ञान ग्रादि) पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जहाँ यह सत्य है कि 'ग्रान्तिरक-पक्ष' (शब्दार्थ-संगति) भी ग्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, वहाँ यह भी सत्य है कि ''बाह्य-पक्ष'' ''ग्रान्तिरकपक्ष'' से कहीं ग्रधिक महत्त्व का है, क्योंकि ''ग्रान्तिरक-पक्ष'' का निर्माण तो ''बाह्यपक्ष'' की पृष्ठभूमि पर ही होता है।

कतिपय ग्राधुनिक विद्वानों ने इस विषय पर कुछ कार्य किया जो स्वल्प होता हुग्रा भी विशिष्ट है। परन्तु उनकी बाह्यपक्ष की विचार- प्रणाली कुछ क्षेत्रविशेष तक ही सीमित रही। उन्होंने भी वात्तिकों के सम्बन्ध में प्राप्तप्रसंग जो कुछ भी विचार किया उसके ग्राधार तो साम्प्रदायिक वैयाकरण ही थे। ग्रतः उनके विचार में भी वस्तुतः मौलिकता नहीं है।

डा० कीलहार्न ने इस प्रसंग को एक नया मोड़ दिया। यद्यपि इस प्रकार की विचारबारा का प्रारम्भ हो चुका था, कोल्ब्रुक एवं रामकृष्ण भण्डारकर इसके साक्षी हैं, तथापि उस विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तृत करना इनका मौलिक कार्य था। प्रथमत: इनके विवेचन का लक्ष्य वाक्तिकों के "बाह्यपक्ष" पर विचार करना था। इसी ग्राधार पर उन्होंने वाक्तिकों के स्वरूप, उद्देश्य पाणिनि ग्रादि ग्राचार्यों का पारस्परिक सम्बन्ध एवं भाष्य से वाक्तिकों का पृथक्करण ग्रादि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया है। फलत: ग्रपने निश्चित ग्राधारों के ग्रनुसार सम्पूर्ण महाभाष्य का सम्पादन भी किया।

डा० कीलहार्न ने वात्तिक-परिभाषा के सम्बन्ध में भी पूर्वानुवर्ती परिभाषा को ही अपने विचार में आधार माना है। उस अवस्था में भले ही शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाय परन्तु उसकी आत्मा तो बनी ही रहती है। इस कारण वात्तिकों के "वाह्यपक्ष" के विचार में अधिक परिवर्तन नहीं आ पाया। नवीन विचार तो तभी सम्भव है, जब कि उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाय। स्वरूप के परिवर्तित होने पर वात्तिकों के उद्देश्य आदि में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। डा० कीलहार्न का मुख्य उद्देश्य वात्तिकों का (जिनको उन्होंने कात्यायन का माना है तथा जो उनके भाष्य-संस्करण में वात्तिक रूप में पठित हैं) भाष्य से पृथक् परिज्ञान कराना ही था।

यद्यपि डा॰ परांजपे आदि ने कात्यायन के सम्बन्ध में शोध कार्य किया है तथापि उनका उद्देश्य दार्शनिक पृष्ठभूमि पर कात्यायन एवं उनके कितपय वात्तिकों की विवेचना करना मात्र था।

ऐसी अवस्था में यह आवश्यक था कि भाष्यसम्मत वात्तिक-परिभाषा का निर्माण किया जाय जिससे वात्तिकों का उद्देश्य तथा तीनों आचार्यों के पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्ट हो सकें।

यह भी समस्या थी कि क्या ग्राचार्य पागिति से पूर्व भी बात्तिकों का श्रस्तित्व था ?

भाष्य में पठित वात्तिकों में (जिनको कि कीलहार्न ने ग्रपने संस्करण में कात्यायनीय वात्तिक माना है) सभी वचन कात्यायन के नहीं हैं। ग्रतः उन वचनों को कात्यायनीय वात्तिकों से पृथक्करण के लिए कुछ सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने की ग्रत्यन्त ग्रावश्यकता थी। कतिपय ऐसे वाक्यों का, जो कि वस्तुतः भाष्य-शब्द ही हैं परन्तु उन्हें वाक्य-वात्तिकों के रूप में पढ़ा गया है, परिज्ञान ग्रावश्यक था।

भाष्याध्ययन में वात्तिकों के ग्राधार पर विचार करने पर संगति लगाने में कठिनाई उपस्थित होती थी ग्रतः तीन चार स्थानों पर नवीन वात्तिकों का निर्माण भी ग्रावश्यक था।

वात्तिकों के विचार प्रसंग में ''इष्टि'' पर भी विचार करना अप्रासिङ्गक न होगा।

'इष्टि' का स्वरूप अत्यधिक विवादास्पद है। इतना ही नहीं ''इष्टि'' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्य नहीं हुआ है। कितपय विद्वानों ने प्राप्त-प्रसंग कुछ कर्तव्यपालन मात्र ही किया है। डा॰ कीलहार्न ने भी इसके विषय में कुछ विचार नहीं किया। ऐसी अवस्था में इष्टि का वास्तविक स्वरूप क्या है? उसके निर्माता कौन हैं? क्या इष्टियां सूत्र एवं वात्तिक के अन्तर्गत हैं? काशिका-वृत्ति में इष्टियों का क्या स्वरूप है? इत्यादि प्रश्न अनिर्णीत ही थे।

साथ ही यह भी ग्रावहयक था कि नवीन दृष्टि से भाष्य के सभी वार्त्तिकों की संगति लगाई जाती। यद्यपि डा० कीलहानं ने प्रथम ग्रध्याय के प्रथम पाद के तीन ग्राह्मिकों के लगभग १३५ वार्त्तिकों की संगति लगाई है तथापि इस प्रकार का कार्य सम्पूर्ण भाष्य के वार्त्तिकों पर ग्रावहयक था। साथ ही यह सत्य है कि भाष्य के किसी भाग के ग्राधार पर कुछ सिद्धान्तों का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए वार्त्तिकों के ''बाह्यपक्ष" पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण वार्त्तिकों का ग्रमुशीलन भी ग्रपेक्षित था।

इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है। यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त है। प्रस्तुत ग्रन्थ में वाक्तिकों के "बाह्यपक्ष" पर विचार किया गया है। भाष्य के सम्पूर्ण वाक्तिकों के ग्रनुशीलन के ग्राधार पर वाक्तिकों के सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है।

दूसरे ग्रन्थ ''महाभाष्य-वात्तिकानुशीलन'' में महाभाष्य के सम्पूर्ण वात्तिकों का निश्चित सिद्धान्तों के श्राधार पर ग्रनुशीलन किया गया है। इसमें वात्तिकों के ''ग्राभ्यन्तरपक्ष'' की विवेचना की गई है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में छ: अध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय में व्याकरण के स्वरूप पर विचार करते हुए व्याकरण के प्रयोजनों पर विचार किया गया है। व्याकरण का प्रादुर्भाव "प्रतिपदपाठ" के रूप में हुआ था। व्याकरण की स्वस्थ परम्परा का प्रारम्भ इन्द्र से हुग्रा। "प्रतिपदपाठ" वस्तुतः उपलब्ध धातुपाठ ग्रादि समानरूपों का संग्रहमात्र था। व्याकरण प्रारम्भिक अवस्था से विकसित होता हुआ पाणिनि तक किस प्रकार आया इस पर ग्रति स्वल्प विवेचन किया गया है। ऐन्द्र-व्याकरण की उत्पत्ति के प्रसंग में 'कातंत्र' एवं 'काशकुत्स्न' व्याकरण का भी ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्ध दिखाया है। 'काशकुत्स्न' व्याकरण पाणिनि का पूर्ववर्ती एवं 'कातंत्र' का उपजीव्य है। ऐन्द्र एवं माहेश्वर संप्रदाय के व्याकरणों में पार्थक्य क्या है, इस पर भी विचार किया गया है। ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्याकरणों में लौकिक, दूसरे शब्दों में लौकिक-वैदिक विभाग रहित, शब्द-सिद्घ्यर्थ निर्मित व्याकरणों का सावेश होता है। माहेश्वर-सम्प्रदायावलम्बी व्याकरगों में लौकिक-वैदिक शब्द-सिद्ध्यर्थ नियमों का संकलन है। यद्यपि विद्वानों का विचार है कि वात्तिक के प्रवचन की गैली पाणिनि से उत्तर-कालिक है, तथापि प्रमार्गों के घाधार पर यह निश्चित हो जाता है कि वस्तुतः पाणिनि से पूर्व भी वात्तिक-प्रवचन की शैली विद्यमान थी।

द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से वार्तिक-परिभाषा के सम्बन्ध में विचार किया गया है। परम्परागत वार्तिक-लक्षणों एवं उन्को ग्राधार मानकर विद्वानों द्वारा कृत भ्रान्त-धारणाभ्रों की समीक्षा करते हुये 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' में कथित वार्तिक-लक्षण को 'वार्तिक' के विचार में उपयुक्त माना है। यह वार्तिक-परिभाषा भाष्यसम्मत है, क्योंकि वार्तिकों के सम्बन्ध में भाष्यकार द्वारा यत्र-तत्र प्रयुक्त शब्दों के साथ तुलना करने पर इसका सामंजस्य भी दीखता है। सूत्रों एवं वर्तिकों में किस ग्रंश में साम्य है ग्रीर किस ग्रंश में पार्थक्य, इस विषय पर भी विचार किया गया है।

तृतीय ग्रध्याय में पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजित इन ग्राचायों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में पाश्चात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों की विचारधारा का पर्याप्त विवेचन करके यह सिद्ध किया गया है कि वस्तुतः न कोई किसी का मित्र है ग्रीर न कोई किसी का शत्रु। सबका लक्ष्य शब्दसिद्धि मात्र है। वह भी संक्षेपीकरण के ग्राधार पर—येनाल्पेन यत्नेन सहतो सहतः शब्दौधान प्रतिपद्येरन (भाष्य)। उदाहरणों के ग्राधार पर तीनों ग्राचार्यों के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया है।

चतुर्थ अध्याय ग्रन्थ का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें कात्यायनीय वात्तिकों से भाष्य-वचनों एवं अन्य ग्राचार्यों के वचनों के पृथक्करण के कतिपय ग्राधार निश्चित किये हैं। इनके ग्राधार पर जहाँ बहुत से ऐसे वचन परिज्ञात हए हैं जिनका निर्माता कात्यायन नहीं है वहाँ ऐसे भी स्थल उपलब्ध हुए हैं जहां पर वस्तुतः वात्तिक ग्रावश्यक था, परन्तु कीलहार्न ग्रादि संस्करणों में साधाररा भाष्य मात्र ही माना है। साथ ही कुछ ऐसे स्थल भी परिज्ञात हुए हैं जहां वस्तुतः वात्तिक अपेक्षित था, परन्तु किसी कारणवश भाष्य के संस्करणों में अद्यत्वे सर्वथा अनुपलब्ध है, वहाँ वात्तिक का निर्माण भी किया गया है। इस प्रकार के स्थल दो तीन ही हैं। प्रत्याख्यानार्थ प्रयुक्त वचनों में कहीं-कहीं "न वा" इस प्रकार की प्रतीक उपलब्ध होती है। वस्तुत: इस प्रकार के वचनों का निर्माता कात्यायन नहीं है, यह सिद्ध किया गया है। 'उक्तम्' कह कर भाष्यमें लगभग १०५ वचन उपलब्ध होते हैं। इनको कीलहार्न संस्करण में कात्यायनीय वात्तिक माना है। इनमें तीन शैलियां भाष्य के आधार पर सिद्ध की हैं। उनमें प्रथम दो शैलियों का कर्ता भाष्यकार है। तृतीय शैली का कर्ता कात्यायन है। तृतीय शैली वाले वात्तिक लगभग ५-९ ही हैं।

पांचवें ग्रध्याय में वात्तिककार कात्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में विचार किया है। कात्यायन के वात्तिकों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ऐन्द्र-सम्प्रदाय एवं माहेश्वर-सम्प्रदाय के व्याकरणों का सम्मिलन करना था। निश्चित ही इसके विना पाणिनि-व्याकरण ग्रध्रा रह जाता। उनके वात्तिकों की शैलीगत विशेषतास्रों पर भी विचार किया गया है। वह अपने वात्तिकों के निर्माण में कौन-कौन से सांकेतिक पदों का किस ग्रवस्था में प्रयोग करता है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में अनुपलब्ध कतिपय संज्ञाओं का, जिन्हें कात्या-यन ने ग्रपने वात्तिकों में उल्लेख किया है, भी संग्रह किया है। नामोल्लेख युक्त पठित ग्रन्य ग्राचार्यों के वाक्तिकों का भी तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विप्रतिषेधवात्तिकों में भी दो प्रकार की शैलियां हैं-एक 'क्तान्त', दूसरी 'तृतीयान्त'। तृतीयान्त शैली का निर्माता कात्यायन से अन्य है, यह सिद्ध किया गया है। इसी प्रसंग में भाष्यकार के 'पठिष्यति ह्याचार्यः' वाक्य पर भी विचार किया गया है। सम्भवतः विप्रतिषेध-वात्तिकों के निर्माता 'क्रोब्ट्रीय' ग्राचार्य हैं। काशिका के वात्तिकों का एवं भाष्य-वात्तिकों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। काशिका में जो वांत्तिक भाष्य से अतिरिक्त पठित हैं या जिनका पाठभेद है उन्हें संगृहीत किया है।

छठे ग्रध्याय में 'इष्टि' एवं 'क्लोकवार्त्तिकों'' के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह विषय प्रायः ग्रभी तक विवादास्पद था। सभी विवेचक इष्टियों को भाष्यकारीय मानते थे। वस्तुतः स्थिति यह है कि 'इष्टि' शब्द किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा निर्मित वचनों के लिये ही प्रयुक्त नहीं है; ग्रपितु ग्राचार्यों द्वारा निर्मित सामान्य स्वोपज्ञ नियमों को लिये 'इष्टि' शब्द व्यवहृत होता है। इन ग्राचार्यों में पाणिनि, कात्यायन, पतंजिल एवं ग्रज्ञातनामा 'ग्रन्ये वैयाकरणाः' ग्रादि भी सम्मिलित हैं। काशिका में पठित 'इष्ट्युपसंख्यानवती' वाक्य के ग्राधार पर भी कुछ सिद्धान्तों पर विचार किया है। वार्त्तिक विचार-प्रसंग में श्लोकवार्त्तिकों के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। भाष्य में उपलब्ध श्लोकों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक भाष्यकार द्वारा व्याख्यात दूसरे ग्रव्याख्यात एवं तीसरे ग्रंशतः व्याख्यात।

इस प्रकार लेखक के विचार से सम्पूर्ण भाष्य में ४२८० वात्तिक हैं। 'उक्तम्' कहकर दो शैलियों में पठित वचनों को सर्वथा छोड़ दिया है। उन्हें साधारण भाष्य ही माना है। इनमें ३८७० वात्तिक कात्यायन के हैं। ४१० वचन ग्रन्य ग्राचार्यों के एवं स्वयं भाष्यकार के हैं। इन वचनों को भाष्य में उद्धृत किया है।

इस प्रकार इन छः ग्रध्यायों में वार्त्तिकों के 'बाह्यपक्ष' से सम्बन्धित प्रायः सभी ग्रावश्यक प्रश्नों पर यथासम्भव विचार किया गया है।

किसी सिद्धान्त के सत्यासत्य के परिज्ञान का मुख्य साधन यही है कि वह सिद्धान्त क्रियात्मक रूप में सत्य हो। प्रस्तुत ग्रन्थ में कात्यायन-वाक्तिकों के भाष्यवचनों तथा ग्रन्य ग्राचार्यों के वचनों से पृथक्करण के लिये कितपय सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं। उनके प्रयोगात्मक परीक्षण के लिये "महाभाष्य-वाक्तिकानुशीलन" नामक मेरे ग्रन्थमें सम्पूर्ण वाक्तिकों का (३८७० कात्यायन-वाक्तिकों एवं ४१० ग्रन्य ग्राचार्यों द्वारा तथा भाष्यकार द्वारा ग्रथित वचनों) ग्रनुशीलन किया गया है। प्रत्येक सूत्र के ग्रन्तगंत भाष्य में पठित वाक्तिकों में से प्रत्येक वाक्तिक की पारस्परिक कम-संगति ग्रौर ग्रर्थ-संगति का विचार किया गया है। जैसे कोई सुई-डोरा लेकर वस्त्र को सीने के लिये धागा पिरोता है उसी प्रकार वाक्तिकों को पहिली बार एकसूत्र में पिरो दिया गया है। कात्यायन-वाक्तिकों की इस प्रकार की समीक्षा पहिले नहीं हुई। कीलहानं ने ग्रपनी

प्रखर दृष्टि से इस प्रकार का प्रयत्न ग्रारम्भ किया था, किन्तु लगभग ४००० से अधिक वार्त्तिकों के महतो महीयान इस शास्त्र में वे केवल १३५ वार्त्तिकों में ही इस प्रकार की संगति प्रदर्शित कर सके। सम्पूर्ण भाष्य-वार्त्तिकों के ग्राच्ययन का फल नितान्त नया ग्रीर श्रेयस्कर हुग्रा है। प्रत्येक पाठक श्रव कात्यायन कृत वार्त्तिकों के सुई डोरे से भाष्यार्थ की संगति सरलता से परिगृहीत कर सकता है।

सम्प्रति ''व्याकरण-वात्तिकः एक समीक्षात्मक ग्रव्ययन'' ग्रंथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। विद्वान् पाठकों द्वारा इसकी उपादेयता सिद्ध होने पर शीघ्र ही द्वितीय ग्रन्थ ''महाभाष्य-वात्तिकानुशीलन'' प्रकाशित किया जाएगा।

श्राचार्य कात्यायन पाणिनि के समान ही श्रत्यन्त मेधावी श्रीर प्रतिभा-शाली थे। देखा जाय तो उन्होंने पाणिनि को अपेक्षा वात्तिक-रचना में कम परिश्रम नहीं किया। पाणिनिकृत सूत्रों से कात्यायन के वार्त्तिकों की संख्या लगभग समान है। जैसे पाणिनीयं महत्सुविहितम् कहा जाता है, कुछ वैसी ही उक्ति कात्यायन कृत वार्त्तिकों के लिये भी न्याय्य है। कात्यायन अपने ऐन्द्र-व्याकरण के प्रति निष्ठावान् होते हुये भी भावार्य पाणिनि के प्रति ग्रगाध मक्ति रखते थे, जिससे प्रेरित होकर ग्रपने शास्त्र के ग्रन्त में भगवत: पाणिनेः सिद्धम् श्राशीर्वादात्मक वाक्य लिखा है। कात्यायन ने पाणिनि-शास्त्र के प्रति निरन्तर ग्रास्था रखते हुए 'ऐन्द्र' एवं 'माहेश्वर' इन दो व्याकरण-समुद्रों को जैसे एक में मिला दिया हो ग्रीर फलतः पाणिनि की श्रेष्ठता को खण्डन की मरीचिका से कुण्ठित नहीं होने दिया। कात्यायन के रचनात्मक-विधान से पाणिनीय शास्त्र पुष्पित, फलित व प्रतिमण्डित हो उठा है। जो व्यक्ति श्रद्धावान् मन से कात्यायन के वात्तिकों का ग्रध्ययन करेगा उसपर इस प्रकार की छाप पड़े विना न रहेगी। कात्यायन के वात्तिकों का अध्ययन एक उदात और पुनीत कर्तव्य है इसी भाव से प्रेरित होकर यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

ग्रन्त में मैं ग्रपना पुनीत कर्तव्य समभता हूँ कि पूज्य गुरुचरणों, हितैषियों के प्रति ग्रपना हादिक श्रद्धानिवेदन करूँ।

मेरे प्रस्तुत ग्रन्थ के सूत्रधार परमश्रद्धीय गुरुवर्य स्वर्गीय प्रोफेसर डा॰ वासुदेव शरण जी अग्रवाल (भूतपूर्व अध्यक्ष—कला एवं वास्तु विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) थे। जिन्होंने अपने श्रत्यधिक व्यस्त समय में से मेरे

लिये समय निकालकर मेरे इस कार्य को सरल एवं दीप्तिपूर्ण बना दिया। मेरी सफलता का मूल कारण उनका अमूल्य निर्देशन ही है। मैं उनके प्रति अपनी विनीत श्रद्धा प्रकट करता हूँ और हार्दिक रूप से आभारी हूँ।

मैं परमादरगीय शिक्षक, व्याकरण के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् श्री पं० शंकर देव जी ग्राचार्य के चरणों में नत हूँ। जिनकी कृपा के कारण ही व्याकरण के मौलिक अन्थों के विवेचन में समर्थ हो पाया। उन्होंने ग्रापने बहुमूल्य सुझावों को देकर मेरे प्रति ग्रापने वात्सल्य भाव को प्रकट किया है।

व्याकरण के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु एवं श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने समय-समय पर ग्रपने ग्रमूल्य सुभावों एवं ग्रपने पुस्तकालयों में से दुर्लभ पुस्तकों के ग्रध्ययन की यथेच्छ सुविधा प्रदान कर जो स्नेह दर्शाया है, वह ग्रविस्मरणीय है। मैं उनके इस स्नेह के प्रति कृतज्ञ हैं।

ग्रादरणीय डा॰ सिद्धे श्वर जी भट्टाचार्य (ग्रध्यक्ष — संस्कृत एवं पालि विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) एवं संस्कृत विभाग के भूतपूर्व रीडर श्री एस॰ पी॰ नियोगी का भी विशेष रूप से ग्राभारी हूँ जिन्होंने मुझे ग्रन्थ निर्माण-समय में बहुमूल्य सुझाव देकर मेरे इस कार्य को प्रशस्त किया। मेरे परमस्नेही मित्र श्री श्रीप्रकाण जी एम॰ ए॰ एवं श्री ग्राचार्य पं॰ विजयपाल जी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मुझे ग्रन्थ लिखते समय उपयोगी सम्मतियां दीं।

श्री प्रशस्य मित्र जी शास्त्री ने प्रूफ-संशोधन में ग्रपना सयय देकर बड़ी तत्परता से सहायता प्रदान की तदर्थ धन्यवादाई हैं।

इस पुस्तक का प्रकाशन १९६५ में ही हो जाना चाहिये था। परन्तु ग्रावश्यक कार्यों में श्रत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उस समय यह कार्य सम्भव न हो सका। सम्प्रति श्रकस्मात् इसका श्रति शीघ्रता में मुद्रण हुग्रा है। ग्रतः इस ग्रन्थ में शीघ्रता के कारण तथा यान्त्रिक दोष के कारण कतिपय ग्रशुद्धियाँ रह गई हैं। तदर्थ क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हों तो विज्ञ पाठक उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे श्रिम संस्करण में उनका संशोधन कर दिया जाय।

वाराणसी, १९७०

विद्वानों का सेवक—
वेद्पति मिश्र

### संकेत-सूची

2-310 २-उद्योत ३-ऋ॰ पद्पाठ ४-का० ५-काः संः ६-की० संव ७-चीरतः ८-गु० प्र० सं० ६-ची० सं० १०-जैनेन्द्र परि० वृत्ति ११-निः साः संः १२-पं0 १३-परि० सं० १४-पस्पशा > १५-पा० १६-प्र १७-प्रदीप १८-भा० १६-भाष्य २०-मं० २१-रा० क० सं० २२-वाः २३-वया० सि० सुधानिधि

२५-सं व्या ग० की परम्परा

२६-सं व्या शा इति

२४-शिः

२७-सू

२८-इ० सं०

अध्याय प्रदीपोद्योत ऋक् पद्पाठ कात्यायन काशी संस्करण कीलहानं संस्करण क्षीरतरंगिणी गुरु प्रसाद शास्त्री संस्करण चौखम्बा संस्करण बनारस जैनेन्द्र परिभाषावृत्ति निर्णय सागर संस्करण पंक्ति परिभाषा संख्या पस्पशाह् निक पाद पृष्ठ भाष्यप्रदीप भाग महाभाष्य मन्त्र रामलाल कपूर संस्करण वार्त्तिक व्याकरण सिद्धान्त सुधानिधि शिवसृत्र संस्कृत व्याकरण में गण्पाठ की परम्परा संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास सूत्र इस्तलिखित संग्रह

### विषयानुकमणिका

#### प्रथम अच्याय

| विषय                                                                                                                | रृष्टसंख्या   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| व्याकरण का उद्भव तथा विकास                                                                                          | 8-88          |  |
| भाष्यकार पतंजलि की व्याकरण-परिभाषा, १. व्य                                                                          | ाकरण के       |  |
| प्रयोजन, २. व्याकरण की उत्पत्ति, ३. व्याकरण की प्राची                                                               | नता, ५.       |  |
| व्याकरणशास्त्र की प्रवचन-शैली, ६. बृहस्पति के 'प्रतिपद                                                              | पाठ' का       |  |
| स्वरूप, ६. पाणिनि के 'गोतो िएत्' सूत्र की संगति, ७. ऐन्द्र-व्य                                                      |               |  |
| उत्पत्ति, ८. 'काशकृत्स्न' म्रौर 'कातंत्र' व्याकरणों का ऐन्द्र-                                                      |               |  |
| सम्बन्ध, ८. 'काशकुत्स्न' व्याकरण का पाणिनि से पूर्वव                                                                | वितत्व, ९.    |  |
| पाशिन तक उपलब्ध व्याकरणों की तीन श्रेणियाँ, ११.                                                                     |               |  |
| द्विविध सम्प्रदायों में भेद                                                                                         | 88-83         |  |
| माहेश्वर-व्याकरण का उत्पत्ति ग्रीर उसका स्वरूप, ११. ऐन                                                              | द्र-सम्प्रदाय |  |
| के व्याकरणों का स्वरूप, १२. पारिएनीय व्याकरण की उत्पत्ति, १३                                                        | ₹.            |  |
| प्रवचन-शैछी                                                                                                         | १३-१५         |  |
| प्रारम्भ में बलोकात्मक, १४. 'काशकृत्सन' के काल से स्                                                                | त्र-गैली का   |  |
| प्रारम्भ, १४. पाणिनीय व्याकरण में सूत्र-शंली की पूर्णता, १५.                                                        |               |  |
| पाणिनीय व्याकरण                                                                                                     | 24-85         |  |
| पाणिनीय व्याकरण का मुख्य उद्देश्य संक्षेपीकरण है, १६. मा<br>के पाणिनि के सम्बन्ध में उद्गार, १७. पाणिनि का समय, १७. | हाभाष्यकार    |  |
| वात्तिकों का इतिहास                                                                                                 | १८-२१         |  |
| वात्तिकों की प्रवचन-शैली का पाणिति से पूर्ववित्तित्व, १८.                                                           |               |  |
| उपसंहार                                                                                                             | 28            |  |
| दितीय अध्याय                                                                                                        |               |  |

वात्तिक-परिभाषा 22-33

संस्कृत साहित्य में उपलब्ध वात्तिक-लक्षण, २२. 'विष्णुधर्मोत्तर' में कथित वात्तिक-लक्षण को छोड़कर अन्य लक्षगों का उद्देश्य बौद्ध दर्शनग्रन्थ (प्रमाण-वात्तिक)का लक्षण करना मात्र है, २३.पाइचात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों के वात्तिक-लक्षण के सम्बन्ध में विचार, २५. डा० कीलहार्न द्वारा प्रदत्त वात्तिक-परिभाषा, २६. वात्तिक के सम्बन्ध में कोल्बुक की विचारवारा, २७. वात्तिक शब्द की वास्तिक परिभाषा, २७. वृत्ति शब्द का अर्थ, २७. भाष्यकार पतंजिल के मत में वात्तिक-परिभाषा, २६. भाष्यकार के वात्तिक-लक्षण की विष्णुधर्मोत्तरीय वात्तिक-लक्षण से तुलना, ३०. स्वीकृत वात्तिक-लक्षण की उदाहरण सहित कात्यायन के वात्तिकों से तुलना, ३०. शाचीन एवं अर्वाचीन वात्तिकों में अन्तर, ३२.

"सूत्र" शब्द की परिभाषा

33-38

सूत्र और वात्तिकों में साम्य तथा अन्तर

38-38

वात्तिकों का सूत्रत्व, ३४. सूत्र एवं वात्तिक में भेदक तत्त्व, ३४. दोनों में साम्य, ३६.

उपसंहार

3,

### तृतीय अध्याय

कात्यायन का पाणिनि के साथ सम्बन्ध

3 <-83

पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों की विचारधारा, ३८. प्रो० गोल्डस्टूकर ग्रादि द्वारा कात्यायन के सम्बन्ध में निर्धारित विचारधारा में कारण ग्रीर उसकी विवेचना, ४०. उदाहरणार्थ भाष्य के कुछ स्थल, ४०.

भाष्यकार पतंजिल एवं उनका कात्यायन तथा पाणिनि के साथ सम्बन्ध ४३-६०

पतंजिल ग्रौर उनका काल, ४३. पतंजिल के भाष्य की विशेषताएँ, ४६. भाष्य-परिभाषा, ४७. भाष्य-शैली, ४८. भाष्य की व्यास्थान-पद्धित, ४९. भाष्य ग्रौर वात्तिक में ग्रन्तर, ५०. इस सम्बन्ध में डा० कीलहार्न के विचार, ५१. पाश्चात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों के मतानुसार भाष्यकार का पाणिनि एवं कात्यायन के साथ सम्बन्ध, ५२.

तीनों आचार्यों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में स्वमन्तव्य ६०-६९

स्वमन्तव्य के उपपादन के लिये ३।१।१ के ३४ सूत्रों का संक्षेप, ६२. इन ३४ सूत्रों के आधार पर निर्णय, ६७. तीनों आचार्यों का दृष्टिकोण, ६८.

उपसंहार

33

### चतुर्थ अध्याय

### कात्यायनीय वात्तिकों के भाष्यवचनों से पृथक्करण के आधार ७०-८५

- (१) 'कश्चात्र विशेष:,' 'कि चात:' इन वाक्यों से फलित नियम तथा उसके ग्राधार पर जो वात्तिक कात्यायन के नहीं है उनका विवरण, ७०.
- (२) 'अत उत्तरं पठित' इस वाक्य से फलित नियम तथा उसके श्राधार पर जो वात्तिक कात्यायन के नहीं हैं उनका विवरण, ७४. इस नियम के श्राधार पर कीलहान-संस्करण में परित्यक्त कितपय वचनों की कात्यायन-वात्तिकत्व सिद्धि, ७५.
  - (३) सम्पुटीकरण, ७८.
- (४) 'प्रसंग', ७८. इस नियम के स्पष्टीकरणार्थ कुछ उदाहरण, ७९. इस नियम के ग्राधार पर अनुपलब्ध कात्यायन-वात्तिकों का परिज्ञान, ८२.
  - (४) भाष्यकार की व्याख्या-शैली, ५४.

### "न वा" प्रतीकात्मक वचनों का निर्माता कात्यायन नहीं प्र-१०४

- (१) शैली-भेद भीर उसके चार विभिन्न प्रमाण, ५६.
- (२) "अप्रसंग" और उसके विविध उदाहरण, ==.
- (३) 'वचनप्रामाण्य' ग्रीर इसके लिये 'समर्थः पदिविधः'' एवं 'ग्रनेक-मन्यपदार्थे'' सूत्र पर कहे गये ''वचनप्रामाण्य'' के उदाहरण, ९५.
  - (४) भाष्य की वात्तिक-व्याख्यान-भौली, ६८.
  - (५) विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के खण्डनार्थ प्रयुक्त ''न वा' प्रतीकात्मक वचन, १०१
  - (६) वात्तिकव्याख्याभेद-खण्डनार्थ ''न वा'' प्रतीकात्मक वचन, १०१.
  - (७) भाष्यकार द्वारा समाधानार्थं स्पष्टतः "न वा" प्रतीकाश्रयण, १०२.

### "उक्तम्" पद्युक्त वचनों का वार्त्तिकावार्त्तिकत्व-विचार १०४-११२

'उक्तम्' पद युक्त वचनों के वात्तिक होने के सम्बन्ध में कीलहार्न का मत ग्रीर उसकी समीक्षा, १०४. 'उक्तम्' पद द्वारा भाष्यकारीय वाक्यों के उद्धरण के उदाहरण, १०५. वार्त्तिकों के भाष्य-व्याख्यान के उद्धरण के कितपय उदाहरण, १०७. ग्रनभिधान पक्ष का भाष्यकारीयत्व, १०८. ''उक्तम्'' पदात्मक वचनों के ग्रवात्तिकत्व होने में स्पष्ट भाष्य-प्रामाण्य, १०६. 'उक्तम् वा' को वात्तिक मानने में डा॰ कीलहार्न की विप्रतिपत्ति, १०६. नि॰ सा॰ सं॰ के सम्पादक का भ्रम, ११०. भाष्यकार की व्याख्याशैली, १११. तीन शैलियाँ भ्रीर उनमें तृतीय शैली का वात्तिकत्व, १११.

उपसंहार

223

#### पश्चम अध्याय

कात्यायन

388-888

कात्यायन का महत्त्व, ११४. कात्यायन के नाम, ११५. कात्यायन का स्थान एवं काल, ११६.

कात्यायन का समप्रदाय-भेद

888-388

कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्ध तथा उसके पुष्ट्यर्थ कतिपय प्रमाण, ११६.

कात्यायन की वार्त्ति ह-निर्माण-शैली

128-126

शैलीगत विशेषतायें, १२४.

पाणिनि-व्याकरण में अनुल्लिखित संज्ञाओं का प्रयोग १२८-अन्य वार्त्तिककार एवं उनका कात्यायन के साथ तुलनात्मक-

१३०-१४४

भरद्वाज, १३१. सौनाग, १३३. सौनाग का कात्यायन से उत्तरवित्तत्व, १३३. सौनाग की व्याख्यानशैली एवं उनका कात्यायनीय वार्तिकों के साथ रचनात्मक साम्य, १३३. सौनाग वार्त्तिकों की पहिचान, १३४. वाडव (कुरार वाडव), १३४. विप्रतिषेध वार्त्तिककार, १३६. विप्रतिषेधवार्त्तिकों का निर्माता कात्यायन नहीं है; १३६. इसमें प्रमार्ग, १३७. शैलीभेद, १३७. 'विप्रतिषेधेन' तृतीयान्त पदयुक्तों के कात्यायनातिरिक्त निर्मातृत्वसिद्धि में प्रमाण, १३८. 'विप्रतिषेधेन' पदयुक्त बचनों का कात्यायन से पूर्ववित्तव, १३६. विप्रति विधवार्त्तिकों के लिए भाष्य में कथित 'पिठष्यित ह्याचार्यः' वाक्य पर विचार ग्रौर निर्ण्य, १४०. विप्रतिषेधवार्त्तिकों का निर्माता ग्राचार्य क्रोष्टा, १४४.

काशिका के वार्त्तिकों का महाभाष्य के वार्त्तिकों से तुलनात्मक-

परीक्ष्रग

288-848

काशिका की विशेषतायें, १४४. ग्रतिरिक्त वार्त्तिक, १४५. पाठभेद, १४६. इन पाठभेदों तथा ग्रतिरिक्त वार्त्तिकों के ग्राधार पर कुछ निर्णय, १५३.

उपसंहार

१५४

#### षष्ठ अध्याय

इष्टि

१५५-१६६

इष्टि के सम्बन्ध में विद्वानों की विचार-धाराएँ, १४४. भाष्य के आधार पर कात्यायन कृत इष्टियों का वर्णन, १४६. इष्टि-लक्षण के सम्बन्ध में नागेश एवं भट्टोजि दीक्षित ग्रादि की मान्यताएँ, १४८. कात्यायन ग्रीर भाष्यकार के ग्राधार पर इष्टि की परिभाषा, १४८. इष्टि का सूत्र ग्रीर वात्तिकों से पृथक्त्व, १४६. काण्यिका के ''इष्ट्युपसंख्यानवती'' शब्द पर विचार, १६२. काणिका के ग्राधार पर कात्यायन के वात्तिकों का इष्टित्व, १६३. श्रन्य ग्राचार्यों के वचनों का भी इष्टि रूप से काणिका में उद्धरण, १६४. इष्टि के सम्बन्ध में सूत ग्रीर वैयाकरण का सम्वाद, १६५.

श्लोकवात्तिक

१६६-१७५

इलोकवात्तिक ग्रौर उनकी तीन श्रीणयां, १६६ व्याख्यात, १६८ ग्रुव्याख्यात, १६९ ग्रंशतः व्याख्यात, १७० श्लोकवात्तिकों का निर्माता, १७० व्याह्मभूति, १७३ गोनदीय, १७३

उपसंहार

१७४-१७५

चत्वारि श्रृङ्गा त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महो देवो मन्या आविवेश।। (ऋग्वेद ४।५८।३)

चत्वारि श्रृङ्गाणि —चत्वारि पद्गातानि नामाख्यातोपसर्गनिपा-ताश्च । त्रयो अस्य पादाः — त्रयः काला भूतभविष्यद्वर्त्तमानाः । द्वे शीर्षे — द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च । सप्तद्दस्तासो अस्य — सप्त विभक्तयः । त्रिधा बद्धः — त्रिषु स्थाने बद्ध उरिस कण्ठे शिरसीति । वृषभो वर्षणान् । रोरवीति — शब्दं करोति ।

महो देवो मर्त्यां आधिवेशेति —महान् देवः शब्दः, मर्त्या —मरण-धर्माणो मनुष्यास्तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् ।

—महाभाष्य पस्पशाह्निक

#### प्रथम अध्याय

### व्याकरण का उद्भव तथा विकास

''भाषा' मनुष्य की अनुभूतियों के आदान प्रदान का श्रेष्ठतम माध्यम है। ''भाषा'' मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार की कहते हैं जिससे मनुष्य उच्चारणीपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं''।

ग्रिमिंग्यक्ति की एपएग भाषा की उत्पत्ति का कारए है। विचारों के ग्रादान प्रदान के प्रारम्भिक साधनों से कमणः परिवर्त्तित एवं परिवर्धित होती हुई भाषा उन्नत एवं विकसित ग्रवस्था को प्राप्त होती है। उसका विकसित रूप उसके पूर्व ग्रविकसित रूप से श्रेष्ठ एवं सरल होता है। ग्रतः उस रूप को चिरस्थायी एवं सुदृढ़ बनाने की ग्रावश्यकता भाषाणास्त्रियों को प्रतीत होने लगती है। उस ग्रवस्था में वे एक ऐसे मार्ग की खोज करने लगते हैं जो भाषा के उस रूप को नियन्त्रित रख सके तथा उसके साहित्य की ग्रिमवृद्धि में भी सहायक हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिस मार्ग का ग्रवलम्बन किया जाता है उसे हम व्याकरएग कह सकते हैं। व्याकरएग पद का णाब्दिक ग्रथ 'शब्द सिद्धि का साधन' है—व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन तद् व्याकरणम्।

### माष्यकार पतंजिल की व्याकरण परिमाषा

व्याकरण के लक्षरण को दिखाते हुए भाष्यकार पतंजिल ने लिखा है— "छद्यखन्णे व्याकरणम् । छद्यं च छक्षणं चैतत् समुद्तिं व्याकरणं भवति । कि पुनर्हद्यं छक्षणं च । शब्दो छद्द्यः सूत्रं छन्नणम् ।"

ग्रथात् लक्ष्यलक्षरणात्मक समुदाय व्याकरण है। यहां लक्षरण शब्द से भाष्यकार ने ''सूत्र'' का ग्रहरण किया है। इसका मुख्य कारण यह है

१. डा॰ मंगलदेव शास्त्री-तुलनात्मक भाषा-शास्त्र स्रथवा भाषा विज्ञान (१९५६) पृ॰ २१।

२. की० सं० भा० १, पृ० १२ पं० १५-१७।

कि इस विचार का मुख्य ध्येय पािशानि व्याकरण का 'लक्षरा'' करना है। वास्तविकता यह है कि शब्दसिद्धि का साधन चाहे प्रतिपदपाठ हो, श्लोक हों या सूत्र हों, सभी के लिये व्याकरण शब्द प्रयुक्त होता आया है।

#### च्याकरण के प्रयोजन

संस्कृत भाषा में शिष्ट शब्द परिज्ञानार्थ एवं ग्रपभंशों के निराकरण के लिए व्याकरण का प्रारम्भ हुम्रा है । पतंजलि ने गावी गोणी म्रादि शब्दों को गो शब्द का ग्रपभंश माना है । दूसरे शब्दों में इनको ग्रपशब्द कहा है। व्याकरण का ग्रपर नाम शब्दानुशासन है। ग्रतः व्याकरण का घ्रपर नाम शब्दानुशासन है। ग्रतः व्याकरण का घ्रपर इष्टान्वाख्यान एवं ग्रनिष्ट-निवृत्ति है।

व्याकरएाशास्त्र के प्रयोजनों के सम्बन्ध में विचार करते हुए पतंजिल ने लिखा है—

### "रच्चोहागमलव्यसन्देहाः प्रयोजनम्"।

रज्ञा भाषा एवं तद्गत साहित्य की सुरक्षा।

उह- शाब्दिक एवं ग्राथिक दृष्टिकोएा के ग्राधार पर नवीन कल्पना।

आगम— किसी भाषा के सम्यग्ज्ञान के लिये जहां भ्रन्य विविध प्रक्रियाभों का भ्रवलम्बन किया जा सकता है वहां व्याकरण एक भ्रपरिहार्य एवं मुख्य भ्रवलम्बन है।

लघ- भाषाज्ञान का सरलतम उपाय व्याकरण होता है।

असन्देह — भाषा में प्रशुद्धि-परिज्ञान के लिये एवं सन्देह रहित प्रयोग के लिये व्याकरण की महती प्रावश्यकता है।

यद्यपि ये प्रयोजन संस्कृत व्याकरणाध्ययन के हैं तथापि ये ही प्रयोजन संसार की किसी भी भाषा के व्याकरणाध्ययन के हो

२, की० सं० भा० १, पृ० ६४, पं० १८-२२।

१. पतंजिल-''भूवादिपाठः प्रातिपिदकारणपयत्यादिनिवृत्त्यर्थः (वा०)।
भाष्य—प्रतिपादिकनिवृत्यर्थं आरणपयत्यादिनिवृत्त्यर्थं श्च । के
पुनरारणपयत्यादयः। आणपयति वट्टति, वड्दतीति (की० सं०
भाग १ पृ० २५६ पं० ५-७)।
तुलना कीजिये — ''साधुत्वज्ञानिवषया सैषा व्याकररणस्मृतिः।'
(वाक्यपदीय १।१४३।)

सकते हैं। भर्नृहरि ने व्याकरण को भाषा के स्वरूप-ज्ञान के लिये उपाय माना है ।

व्यवहारातीत भाषा व्याकरण के विना नहीं जानी जा सकती, इसीलिये व्याकरण को 'शक्तिग्रह' माना गया है रे।

### व्याकरण एवं शब्दानुशासन का पर्यायवाचित्व

व्याकरण एवं शब्दानुशासन दोनों ही व्युत्पत्तिसाम्य के कारण पर्याय माने जा सकते हैं ३।

#### व्याकरण की उत्पत्ति

व्याकरण की उत्पत्ति से पूर्व भाषा की उत्पत्ति अपेक्षित है, तदुत्तरकाल में भाषा की आन्ति एवं बाह्य सुव्यवस्था के लिये व्याकरण की उत्पत्ति होती है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कब हुई इस विषय पर विद्वानों में काफी मतभेद है। इतना निष्कृत है कि आज के समय की तथाकथित समृद्ध भाषाओं से प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में संस्कृत की स्थिति थी। भाषा की उत्पत्ति के काफी समय बाद, उपलब्ध वैदिक पदपाठों की रचना से पूर्व, व्याकरण शास्त्र पूर्णता को प्राप्त हो चुका था । ऋक् पदपाठ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस काल तक प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना पूर्ण रूप से हो चुकी थी । गोपथ बाह्मण में प्रकृति प्रत्यय आदि का स्पष्ट नामोल्लेख मिलता है:—औंकार प्रच्छाम: को धातु: कि प्रातिपद्कम् ।

मैत्रायस्पी संहिता (१।७।३) एवं ऐतरेय ब्राह्मस्स (७।७) में भी विभक्तियों का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकीय रामायस्स से भी यह ज्ञात होता है कि उस

१. भर्तृ हरि-वाक्यपदीय २।२४०।

२. ''शक्तिग्रहं व्याकरगोपमानकोशाप्तवावयाद् व्यवहारतश्च'' ग्रादि, न्यायसिद्धान्त मुक्तावली ।

३. डा॰ कपिलदेव-सं॰ व्या॰ ग॰ की परम्परा-पृ॰ १। (व्याक्रियन्ते शब्दा भ्रनेनेति व्याकरणम्। भ्रनुशिष्यन्ते शब्दा भ्रनेनेति शब्दानुशासनम्)।

४. श्री युधिष्ठिर मीमांसक-सं० व्या० शा० इतिहास द्वितीय सं० भाग १, पृ० ४४।

४. ऋक् पदपाठ-वाजिनीऽवती १।३।१० संऽजग्मानः ऋक् पदपाठ १।६।७ पतिऽलोकम्-ऋक् पदपाठ १०। ५।४३।

६. गोपथ ब्राह्मग् पृ० १।३४।

समय व्याकरण (प्रकृति-प्रत्यय-विभागात्मक) शास्त्र का सुचार रूप से प्रचलन था । महाभाष्यकार ने भी अतिप्राचीन काल में संस्कारोपरान्त व्याकरणा- ध्ययन की स्थिति की ग्रोर संकेत करते हुए अपने समकालीन छात्रों की मनः- स्थिति का विश्लेषण किया है । इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि व्याकरण शास्त्र की सुव्यवस्थित पठन-पाठन प्रणाली ग्रति प्राचीन है । भारतीय परम्परा के अनुसार सर्व विद्या के ग्रादि मूल वेद हैं । ग्रतः ग्रावश्यक है कि व्याकरण जैसे वैज्ञानिक शास्त्र का मूल वेद में हो । इस बात की पृष्टि के लिये कुछ स्थल द्रष्टव्य हैं—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । ऋ० वे० १।१६४।५० स्तोतृभिर्महते मधम् । ऋ० वे० १।११।३। केतपूः केतं नः पुनातु । यजुः० ११।७। तीर्थेस्तरन्ति । अथवे० १८।४।८ पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा । साम० ड० ५।२।८।५।

इन मंत्रांशों में यज्ञादि शब्दों की ब्युत्पत्तियाँ दी हैं। श्राधुनिक व्याकरणों एवं निरुक्त श्रादि द्वारा प्रदिशत ब्युत्पत्तियों से इनकी तुलना करने पर श्रत्यधिक सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। श्रतः यह कहने में कोई सन्देह नहीं कि मूलतः वेद से ही ब्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति हुई। यास्क के मतानुसार वेद के श्राधार पर साक्षातृकृतधर्मा ऋषियों ने ब्याकरण श्रादि वेदाङ्गों का श्राविष्कार, विस्तार, एवं पल्लवन किया है—

"साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् सम्प्रादिषुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मप्रहणाय इमं प्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदांगानि च ।"

- १. हनुमान् के विद्वत्ता-प्रसंग में नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम् । बहुव्याहरतानेन न किंचिदपभाषितम् ।। रामायण कि० काण्ड ३।२९
- २. पतंजलि-महाभाष्य की० सं० पृ० ५ भा० १ पं० ६-९।
- ३. सर्वज्ञानमयो हि सः । मनु० २।७।
- ४. श्री युधिष्ठिर मीमांसक-सं० व्या० शा० इति० पृ० ५४ भा० १।
- ५. यास्क-निरुक्त १।२०।

#### व्याकरण की प्राचीनता

निरुक्तिसहित व्याकरण पद की मूल धातु का उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता है । व्याकरण शब्द भी ग्रति प्राचीन है । इसका शास्त्र ग्रथं में उल्लेख मुण्डकोपनिषद्, रामायण, महाभारत ग्रादि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। ग्रतः जब से वेदांगों की स्थिति है तभी से 'व्याकरण' शब्द का ग्रस्तित्व भी है।

प्राचीनकाल में व्याकरण शास्त्र का नाम अनुशास्त्र, अनुतंत्र या अनुशासन रहा होगा । प्रतिपदपाठ के काल में इसका नाम ''शब्दपारायण'' था। महाभाष्यकार ने ''शब्दपारायणं प्रोवाच'' कहा है । भर्नृ हिर ने इसकी व्याख्या करते हुए शब्दपारायण को ग्रन्थ विशेष का बोधक माना है—शब्दपारायणं रूढिशब्दोऽयं कस्यचिद् प्रन्थस्य' कैयट ने शब्दपारायण को शास्त्र विशेष में योगरूढ माना है—शब्दपारायणशब्दो योगरूढ: शास्त्रविशेषस्य ।

प्रकृति-प्रत्यय ग्रादि विभाग द्वारा शब्दोपदेश-प्रक्रिया की परिकल्पना सवंप्रथम इन्द्र ने की। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है :--

वाग्वे पराच्याकृतावद्त तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्। इसकी टीका करते हुए सायरा ने लिखा है टं :—

तामखण्डां वाचं मध्ये विचिछ्च प्रकृति-प्रत्यय-विभागं सर्वत्राकरोत् ।

इस प्रकार इन सभी प्रमाणों के ग्राधार पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मूल वेदातिरिक्त जितना भारतीय वैदिक वाङ्मय सम्प्रति उपलब्ध है उसमें व्याकरण शास्त्र का उल्लेख मिलता है। ग्रतः

१. दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापितः । यजुर्वेद-प्र० १९म० ७७।

२. श्री युविष्ठिर मीमांसक-सं० व्या० शा० इति० द्वि० सं० पृ० ५७ भाग १।

३. युधिष्ठिर मीमांसक -- सं० व्या० शा० इति पृ० ५६ भाग १।

४. पतंजलि-महाभाष्य-की०सं० भाग १, प० ४ पं० २६।

भर्तं हरि-भाष्यदीपिका—पृ० २१।

६. कैयट-प्रदीप, गु० प्र० सं० पृ० ४२ नवाह्निक।

७. तैत्तिरीय संहिता, ६।४।७।

सायग्-ऋग्भाष्य उपोद्घात पूना० सं० भाग १, पृ० २६ ।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान काल में उपलब्ध समस्त भ्रार्ष वाङ्मय की रचना से पूर्व व्याकरण शास्त्र पूर्णतया सुव्यवस्थित बन चुका था, भ्रीर वह पठनपाठन में व्यवहृत होने लगा था ।

### व्याकरण शास्त्र की प्रवचन शैली

व्याकरण में दो सम्प्रदाय काफी विख्यात है—एक ऐन्द्र सम्प्रदाय ग्रौर दूसरा माहेश्वर। इनमें ऐन्द्र सम्प्रदाय का ग्रनुसरण करने वाला ग्राजकल कातंत्र व्याकरण है। माहेश्वरसम्प्रदाय से सम्बन्धित पाणिनिव्याकरण है।

बृहस्पित से जो कि सुरगुरु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इन्द्र ने शब्दशास्त्र का अध्ययन किया था<sup>2</sup>। अध्ययन की वह प्रक्रिया अति कठिन एवं दुरूह थी। न्यायमञ्जरी में उद्धृत श्रीशनस वचन से भी यही सिद्ध होता है।<sup>2</sup>

### बृहस्पति के प्रतिपद पाठ का स्वरूप

बृहस्पित के प्रतिपदपाठ का स्वरूप क्या था, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। ग्रनुमानतः वह समान रूप वाले शब्दों का संग्रह रहा होगा। सम्भवतः उसके शब्दपारायण का स्वरूप सम्प्रति उपलभ्यमान धातुपाठ या गण्पाठ ग्रादि के समान था। पाणिनीय धातुपाठ में रूपसादश्य के ग्राधार पर विभिन्न धातुग्रों को संगृहीत किया गया है। यही स्थिति गण्पाठ में है। काशकृतस्न-धातुणाठ में भी प्रत्येक गण् में सर्वप्रथम परस्मैपदी धातुणं पठित हैं उसके पश्चात् ग्रात्मनेपदी ग्रौर ग्रन्त में उभयपदी। उसी प्रकार सम्भवतः बृहस्पित ने भी ग्रपने शब्दपारायण में धातुग्रों एवं नामों का प्रवचन रूपसाम्य के ग्राधार पर किया होगा। उसके प्रतिपद पाठ में भी रूपसादश्यबोधनार्थ सम्भवतः कुछ संज्ञा शब्दों का व्यवहार होता था। जैसे :—

१. श्री युधिष्ठिर मीमांसक सं ० व्या० शा० इति, भा० १, पृ० ५८।

२. एवं हि श्रूयते बृहस्पितिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । की ०सं० भा० १, पृ० ५ पं० २५-२६)।

अतिपदमशक्यत्वाच्च...मरगान्तोव्याधिव्यक्तिरग्मिति ग्रीशनसा
इति ।
 न्यायमंजरी-काशीसंस्करग्म— पृ० ४१८

पारिणनीय तंत्र में महती संज्ञाए, प्राय: ग्रन्वर्थ हैं। 'नदी' संज्ञा महती संज्ञा होने पर भी निरर्थक है। वास्तविकता यह है कि प्राचीन काल में दीघं ईकारान्त ऊकारान्त शब्द-समूह का द्योतक ''नदी'' शब्द था, जिसका व्यवहार तंत्रान्तर में होत: था। उसी का संग्रह पाणिनि ने ग्रपने प्रोक्त ग्रन्थ में किया है । पाणिनि की नदी संज्ञा के समान कातंत्र व्याकरण में जो कि ऐन्द्र सम्प्रदाय का माना जाता है, 'ग्रिगन'' एवं ''श्रद्धा'' ये दो संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं । ये संज्ञाएँ भी निरर्थक हैं। परन्तु वहां ह्रस्व इकारान्त शब्द समूह का द्योतक 'श्रिगन'' शब्द है एवं दीघं श्राकारान्त शब्दों का द्योतक 'श्रद्धा'' शब्द है। इन संज्ञाशों के समान ही पाणिनीय 'नदी' संज्ञा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्भवतः प्रतिपदपाठ का स्वरूप इस प्रकार रहा होगा:—

अग्नि-ह्रस्व इकारान्त शब्द-समूह। नदी-दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त शब्द-समूह। श्रद्धा-ग्राकारान्त शब्द-समूह।

### पाणिनि के 'गोतो णित्' सूत्र की संगति

इसी के श्राधार पर पाणिति के ज्याकरण में पठित गोतो जित्र सूत्रस्थ 'गोतः' पद की युक्तियुक्तता भी सिद्ध हो जाती है। इस सूत्र में तिसल् प्रयुक्त है। कुछ ज्याख्याता तपरत्व मानते हैं वह उचित नहीं, क्यों कि तपरत्व वर्ण के निर्देश में प्रयुक्त होता है, नाम के निर्देश में नहीं। कैयट ने इसी लिये कहा है—वर्णानिर्देश हि तपरत्वं प्रसिद्धम्"। यही नहीं 'द्यो' का भी प्रहण करना पड़ेगा । श्रन्य दोष भी श्रावेंगे। ये सभी दोष तभी हैं जबकि हम ''गो" शब्द-निर्देश मानते हैं। यदि उपरिलिखित 'श्राम्न' श्रादि शब्दों के समान श्रोकारान्तों की संज्ञा 'गो' मान लें तब कोई दोष नहीं है।

१. यूस्त्र्याख्यी नदी । पा० १।४।३।

२. श्री युधिष्ठिर मीमांसक सं व्या शा इति, पृ ७६ भाग १।

३. कातंत्र--२।१।८-१०। इदुदिग्नः। ग्राथद्धा।।

४. पाणिनि--७।१।६०।

५. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं० ६।१।६३ पृ० ६३६।

६. कात्यायन वार्तिक—"गोग्रह्णो द्योरुपसंख्यानम्" की० सं भा० ३, पृ० ७३ पं० २१।

उस अवस्था में ओतो गित् का जो ग्रर्थ है वही गोतो णित् का भी होगा। कैयट ने गोत इतनी सम्पूर्ण-संज्ञा मानी है:— गोतो णिदिति सूत्रं पठितव्यं, गोत इत्योकारान्तोपलक्षणार्थं वा व्याख्येयम् ।

स्पष्ट है कि या तो ओतो णित् पढ़िये या "गोत" शब्द को ग्रोका-रान्त का उपलक्षण (संज्ञा) मानिये। वस्तुतः "गोतः" इतनी पूरी संज्ञा न होकर केवल "गो" संज्ञा मानना ही ठीक है। नवाह्निक में कैयट ने श्रीर ग्रधिक स्पष्ट किया है — एकिस्मिन्नुदाहरणे उपन्यस्ते सर्वाणि तत्स-हशानि शब्दान्तराणि प्रतीयन्ते। इसी के भाव को स्पष्ट करते हुए श्रन्नम्भट्ट ने लिखा है: — एकिस्मिन्निति यथा गोतो सूत्रस्थ गौरित्युदाहरणे उक्ते ओकारान्ताः सर्वे ज्ञाताः भवन्ति ।

स्थित गो शब्द से सभी स्रोकारान्तों का ग्रह्ण होता है। यह भी हमारे उपरिकथित कथन में प्रमाण है। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि स्रोकारान्तों की संज्ञा ''गो'' है, उस स्रवस्था में ''गो'' स्रौर ''द्यो'' को छोड़-कर स्रन्य स्रोकारान्तों में सूत्र की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? इसके लिये नागेश ने स्रनिभधान माना है है। स्रथात् प्रयोगाभाव के कारण स्रन्यों में प्रवृत्ति नहीं होती।

### ऐन्द्र व्याकरण की उत्पत्ति

बृहस्पति के प्रतिपद पाठ की दुरूहता को समझकर ही इन्द्र ने प्रकृति प्रत्यय ग्रादि का विभाग किया।

### काशकृत्स्न और कातंत्र का ऐन्द्र सम्प्रदाय से सम्बन्ध

ऐन्द्र सम्प्रदाय के अन्तर्गत काशकृत्स्न व्याकरण एवं कातंत्र आदि व्याकरण हैं । कातंत्र व्याकरण ऐन्द्र सम्प्रदाय का माना जाता है।

(क) कातंत्र काशकृत्सन-व्याकरण का संक्षेप है। काशकृत्सन-धातुपाठ की कन्नड़ टीका श्रभी उपलब्ध हुई है। उसके लगभग १४० सूत्र भी उपलब्ध

१. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं० ६।१।६३ पृ० ६३६।

२. कैयट-प्रदीप-नवाह्निक-गु० प्र० सं०, पृ० ५७।

३. अन्नम्भट्ट-प्रदीपोद्योतन, पृ० ५९।

४. नागेश-उद्योत, ''एतद्द्वयभिन्नानामोकारान्तानां त्वनिभधानमाहुः।'' (गु० प्र० सं० ६।१।६६ पृ० ६३६।)

५. श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक-सं० व्या० शा० इति० मा० १, पृ० ६२।

हुए हैं। काशकृत्स्न के धातुपाठ धौर कातंत्र की पारस्परिक तुलना से ज्ञात होता है कि जहाँ चन्द्रादि धातुपाठ पाणिनि ग्रादि के धातुपाठ का ग्रनुसरण करते हैं वहाँ कातंत्र, काशकृत्स्न-धातुपाठ का ग्रनुसरण करता है ।

- (ख) काशकृत्सन धातुपाठ का दूसरा नाम ''शब्दकलाप'' भी है। वह किसी बड़े तंत्र (शास्त्र) से कलाग्रों को पीता है, एतदर्थ उसका नाम ''शब्द-कलाप'' है। इसके अनुसार यह व्याकरण किसी प्राचीन व्याकरण का संक्षेप है।
- (ग) कातंत्र ब्याकरण का दूसरा नाम ''कलापक'' है। कलाप शब्द से हस्य अर्थ में ''क'' प्रत्यय होकर ''कलापक'' शब्द सिद्ध हुआ है। ''कलाप'' ब्याकरण, काशकृत्स्न के महातंत्र का ही संक्षेप है ।
  - (घ) दोनों तंत्रों के सूत्रों, अनुबन्धां एवं संज्ञाओं में सान्य है।
- (ङ) विशेषतः दोनों घातुपाठों में पठित वे धातुएँ, जिनको कि पाणिनि ने छान्दस माना है, ग्रौर स्वरार्थ सन्तियोजित धनुबन्ध इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि कातंत्र काशकृतस्न ब्याकरण का संक्षेप है।

इस प्रकार काशकृत्स्न व्याकरण भी ऐन्द्र सम्प्रदाय से सम्बन्धित है।

### काशकृत्स्न का पाणिनि से पूर्ववर्तित्व

काशकृत्स्न व्याकरण निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है-

- (क) पाशिगानि ने ''काशकृतस्न'' शब्द अरीहिशादि गरा में पढ़ा है ।
- (ख) महाभाष्य में पाशिग्नियम, ग्रापिशलम, काशकृत्स्नम् ये उदाहरण् दिये हैं । इनमें ग्रापिशलि पाशिगिन से निश्चय ही पूर्ववर्ती है। उसका नाम पीछे पढ़ा गया है। तदनन्तर पठित काशकृत्स्न सम्भवतः ग्रापिशलि से भी पूर्ववर्ती है। उस ग्रवस्था में पाशिगिन से तो पूर्वत्व स्वतः सिद्ध है।

१. श्री युधिष्ठिर मीमांसक मं० व्या० शा० इति० भा० २, पृ० ३०।

२. गायकवाड संस्कृत सीरीज में प्रकाशित बालिद्वीपीय ग्रन्थसंग्रह के ग्रन्तर्गत ''कारकसंग्रह'' के ग्रन्तिम इलोक (कातन्त्रं च महातन्त्रं च दृष्ट्वा तेन उवाच) में कातन्त्र का उपजीव्य काशकृत्सन माना है।

३. पाणिनि (४।२।८०)।

४. महाभाष्य-परपशाह्तिक का ग्रन्त । की सं ० भा० १ पृ० १२ पं० ६।

- (ग) काशकृत्सन धातुपाठ में पाणिनि के धातुपाठ से लगभग ४५० धातुएँ ग्रिधक हैं। भारतीय सिद्धान्त है कि प्राचीन ग्रन्थों का परिमाण ग्रिधक था उनका उत्तरोत्तर क्रमशः संक्षेपीकरण होता गया।
- (घ) कुछ ऐसी भी धातुएँ हैं, जिनके पाणिनि-धातुपाठ में एकविध रूप हैं परन्तु काशकृत्सन धातुपाठ में उनके द्विविधरूप उपलब्ध होते हैं—

| काशकुत्स्न—                    | पाणिनि—                     |
|--------------------------------|-----------------------------|
| १-ईड ईल स्तुतौ (पृ० १७०)       | ईड स्तुतौ ।                 |
| २—बृह वृहि वृद्धौ (पृ०६८)      | वृहि वृद्धौ ।               |
| ३-पृथु व्याप्ती धातु काशकृतस्न | के धातुपाठ में है (पृ० १५२) |

श्रत: ''पृथु, पृथिवी'' श्रादि शब्दों के लिये 'प्रथ'' को सम्प्रसारण करने की श्रावश्यकता नहीं।

- (ङ) काजकृत्स्न ने बहुत सी घातुएँ उभयपदी पढ़ी हैं। पाणिनि ने उन्हें परस्मैपदी या ग्रात्मनेपदी ही माना है। जैसे—
  - १ वद परस्मैपदी है । काशकृत्स्न ने उभयपदी माना है।
  - २-वस निवासे, दुम्रोश्वि गतिबृद्धघोः दोनों धातुएँ उभयपदी मानी हैं।
- (च) कशकृत्सन ने कुछ धातुएँ सामान्य रूप में पड़ी हैं, जिन्हें पाणिनि ने छान्दस माना है । इससे पता लगता है कि काशकृत्सन के समय में उन धातुग्रों का प्रयोग सामान्य लौकिक भाषा में होता था। कालकम से उनका लौकिक भाषा में लोग हो जाने के कारण केवल वेद में ही उपलभ्यमान होने से पाणिनि ने उन्हें छान्दस रूप से पढ़ा।

स्पष्ट है कि काशकृत्सन के काल में इन सभी के द्विविध रूपों का तथा उभयपदी का प्रयोग होता था। पाणिनि के समय तक केवल एकविध रूप एवं परस्मैपदी ही अवशिष्ट रह गई। अतः पाणिनि से काशकृत्सन प्राचीन तथा कातन्त्र का उपजीव्य है।

पारिएानि से पूर्व लगभग २६ ग्राचार्य हुए जिनमें से १६ ग्राचार्य पाणिनी-याष्ट्रक में ग्रनुल्लिखित हैं। पाणिनि ने १० का नाम निर्देश पूर्वक उल्लेख किया है। १० प्रातिशाल्य तथा ७ ग्रन्य वैदिक व्याकरएा उपलब्ध हैं। इन

१. विशेष द्रष्टव्य—श्री युधिष्ठिर मीमांसक का सं० व्या० शा० इति० भाग—२, प्० २६-२८।

ग्रन्थों में भी लगभग ५९ ग्राचार्यों के नाम मिलते हैं। इस प्रकार कुल मिला कर पाणिनि तक लगभग ५५ व्याकरण प्रवक्ता हुए। इन सभी के व्याकरणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

> छान्दस मात्र लौकिक मात्र लौकिक-वैदिक

प्रातिशाख्यादि । काशकृत्स्न ग्रादि । ग्रिपशल, पाणिनि ग्रादि ।

पाणिति से अर्वाचीन १५ ग्रीर व्याकरण हैं ।

### द्विविध सम्प्रदायों में भेद

व्याकरण परम्परा में दो सम्प्रदाय काफी विख्यात हैं। एक ऐन्द्र ग्रीर दूसरा माहेश्वर । ऐन्द्र सम्प्रदाय के ग्रन्तर्गत व्याकरण ग्रन्थों में लौकिक वैदिक भेद नहीं है। सामान्यतः सभी शब्दों के लिये प्रकृति प्रत्यय नियम का विधान है। माहेश्वर सम्प्रदाय के ग्रन्तर्गत सम्भवतः लौकिक वैदिक उभयविध प्रक्रिया-बोधक व्याकरण-ग्रन्थों का समावेश होता है।

### माहेश्वर व्याकरण की उत्पत्ति और उसका स्वरूप

महाभारत के शान्तिपर्व के 'शिवसहस्रनाम' में शिव को षडङ्ग का प्रवर्तक कहा है । षडङ्गों में व्याकरण प्रधान है । ग्रतः निश्चय ही शिव ने भी व्याकरण का प्रवचन किया होगा। इसके द्वारा हमारे उपरिलिखित इस कथन की पृष्टि होती है कि माहेश्वर सम्प्रदायान्तर्गत व्याकरण लौकिक वैदिक विभागात्मक हैं, क्योंकि शिव ने वेद के षडङ्गों का निर्माण किया। षडङ्ग वेद के ज्ञार्थ बोध के साधन हैं, उस ग्रवस्था में स्वतः सिद्ध है कि शिव ने ग्रवश्य ही ग्रपने व्याकरण में वैदिक शब्दों के परिज्ञानार्थ कोई प्रक्रिया निर्मित की होगी। श्राधुनिक पाणिनि शिक्षा के ग्रन्त में पठित श्लोक के ग्राधार पर

१. श्री युधिष्ठिर मीमासक, सं० व्या० शा० इति० भाग० १, प्०६६-७२।

२. "वेटात् षडङ्गानुद्धृत्य," २८ ११६२।

३. ''प्रधानं च पडङ्गेषु ब्याकरणम्''। महाभाष्य, की० सं० पृ० १, भा० १ पं० १६ ।

पाणिनि का व्याकरण माहेश्वर व्याकरण के ग्राधार पर रचा गया बताया गया है । पाणिनि का व्याकरण निश्चित ही लौ।कंक वैदिक उभयविध शब्दों की सिद्धि के लिए है, ग्रत: उसका उपजीव्य माहेश्वर भी उभयविध शब्द सिद्धचर्थ होना चाहिये।

#### ऐन्द्र सम्प्रदाय के व्याकरणों का स्वरूप

बृह्स्पित से इन्द्र ने व्याकरण शास्त्र का ग्रध्ययन किया। उसने प्रतिपद पाठ की शैली से ग्रध्ययन किया था। प्रतिपद पाठ व्याकरणाध्ययन की ग्रविकसित शैली थी। ग्रतः प्रारम्भ में ही लौकिक एवं वैदिक शब्दों का पृथक्करण ग्रमम्भव है। प्रतिपद पाठ में केवल शब्द-बोध ही मुख्य था। लौकिक एवं वैदिक विभाग उस काल में नहीं था। विभागात्मक प्रक्रिया ग्रवान्तर कालीन है। यह तो उस समय की स्थिति है जब कि प्रकृति प्रत्यय के विभाग की परिकल्पना हो चुकी थी; तदनन्तर वेदार्थ के बोध के लिए पडक्कों की ग्रावश्यकता प्रतीत हुई। इससे स्पष्ट है कि ऐन्द्र व्याकरण सम्भवतः लौकिकमात्र या यों कह सकते हैं कि लौकिक वैदिक विभाग रहित होगा। यही कारण है कि ऐन्द्र व्याकरण-सम्प्रदायान्तगंत कातंत्र व्याकरण विशुद्ध लौकिक शब्दों का व्याकरण है । उसका उपजीव्य काशकृत्सन भी निश्चत ही लौकिक शब्द बोधनार्थ होगा।

कातंत्र व्याकरण का सूत्र है—भिस ऐस् वा (२।१।१२) अर्थात् अकारान्तों से 'भिस्'' को 'ऐस्'' विकल्प करके हो, अर्थात् ''देवेभिः और देवैः'' ये दोनों रूप बनें। सम्भवतः इसका मूल काणकृत्स्न व्याकरण में रहा होगा । यह उस समय की रचना है, जबिक ''देवेभिः'' और ''देवैंः'' दोनों ही रूप लोक में व्यवहृत होते थे। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि लौकिक-वैदिक भाषा में भेद नहीं था। जब परिवर्तन हुम्रा तो लोक में केवल 'देवैः' शब्द ही प्रयुक्त होने लगा, 'देवेभिः' नहीं, तभी अतो भिस् ऐस्

पािशानि शिक्षा—येनाक्षरसमाम्नायमिधगम्य महेश्वरात् । कृत्स्नं व्याकरशां प्रोक्तं तस्मै पािशानये नमः । इलोक ५७

२. कातंत्रवृत्तिः परिशिष्ट, पृ० ९, शर्ववर्मणस्तु वचनात् भाषायाम-प्यवसीयते । न ह्ययं (कातंत्रकारः) छान्दसान् शब्दान् ब्युत्पादयति ।

३. श्री युधिष्ठिर मीमांसक—काशकृत्रन व्याकरण श्रीर उसके उपलब्ध सूत्र, प० ६।

(७।१।१० पा०) ग्रौर वेद के लिए बहुलं छन्दिस (७।१।११ पा०) सूत्र बनाने पड़े।

पाणिनि-व्याकरण माहेश्वर सम्प्रदाय का है। उस ग्रवस्था में महेश्वर के व्याकरण में भी इस प्रकार की भेदक प्रक्रिया का निश्चित ही ग्रवलम्बन किया गया होगा। इसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं। पाणिनि-व्याकरण का साम्य ग्रापिशिल व्याकरण से ग्रत्यिक है। वह भी लौकिक-वैदिक उभयविध शब्द सिद्धचर्थ है, ग्रतः वह भी माहेश्वर सम्प्रदाय का होगा।

पाणिनि च्याकरण की उत्पत्ति

पाणि नि से पूर्ववर्ती ऐन्द्र और माहेश्वर सम्प्रदाय के लगभग द्र आचार्यों ने विशेषकर २६ आचार्यों ने, व्याकरण शास्त्र की नवीन नवीन शैलियों का प्रवर्तन किया। इनकी सभी रचनाएं लुग्त हैं और उनके व्यक्तित्व का परिचय रचिता की अपेक्षा स्पष्ट-वक्ता, प्रवक्ता के रूप में अधिक उपलब्ध होता है। यत्र तत्र वाङ्मय में उपलब्ध कुछ वाक्यों तथा सूत्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चय ही पाणि नि से पूर्व व्याकरण अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था और उन सब आचार्यों की आलोचनाओं, शैलियों का गम्भीर अध्ययन कर पाणि नि, अष्टाध्यायी जैसी महती कृति का निर्माण कर सके। जो लोग यह कहते हैं कि पाणि नि व्याकरण से पूर्व सर्वतीमुख एवं सर्वावयव सम्पन्न किसी व्याकरण की स्थित नहीं थी उनके समाधान के लिये सम्भवतः काशकृत्सन के उपलब्ध १०० सूत्र एव धातुपाठ, इन्द्र के उपलब्ध सूत्र, अन्य आपिशलि, चारायणादि आचार्यों के सूत्र, जो कि पाणि नि से निश्चत पौर्वकालिक हैं, प्रमाणार्थ पर्यप्त होंगे।

# प्रवचन शैलो

प्राचीन काल में व्याकरण के प्रवचन का प्रारम्भ प्रतिपद पाठ से हुन्ना, यह हम पूर्व बता चुके हैं। सूत्रों से पूर्व हमें श्लोकों का श्रस्तित्व मिलता

श्री युधिष्ठिर मीमांसक—सं० व्या० शा० इति० पृ० ६३ से ७२ तक।

२. सत्यव्रत सामश्रमी-निरुक्तालोचन (१९०७) पृ० १०७-१०८ । भगवत्पतंजलिविरचितायाः पाणिनिन्याकरण...पाठादेवावगम्यते नैतत् पूर्वमेवं सर्वतोमुखं सर्वावयवसम्पन्नस्थितम्" इत्यादि ।

३. श्री युधिष्ठिर मीमांसक-काशकृत्स्न व्याकरण ग्रौर उसके उपलब्ध सूत्र। तथा तं० व्या० शा० इति० भाग १,

है। ग्रतः हम कह सकते हैं कि प्रतिपदपाठ के ग्रनन्तर प्रवचन-शैली इलोकात्मक थी।

भागुरि स्राचार्य के, जो कि पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं , श्लोक जगदीश तकालंकार ने उद्धृत किये हैं । इसी प्रकार "भाष्यव्याख्याप्रपंच" में एवं "पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति" में एक वचन उद्धृत है, वह भी श्लोकात्मक हैं। ३।

इन प्रमाणों के ग्राधार पर हम कह सकते हैं कि भागुरि का व्याकरण इलोकात्मक था, न कि गद्यमय। चारायणाचार्य का एक सूत्र ''लौगाक्षिगृह्य-सूत्र' के व्याख्याता देवपाल ने उद्धृत किया है8—

तथा च चारायणिसूत्रम् "पुरुकृते च्छ्रछ्योः" इति पुरुशब्दः कृतशब्दश्च लुप्यते यथासंख्यं छे छ्रे परतः । पुरुच्छद्नं पुच्छम् , कृतस्य छूद्नं विनाशनं कृच्छ्रम् इति ।

इसमें उद्धृत सूत्र इलोकांश ही प्रतीत होता है। प्रतिपदपाठ के अनन्तर श्लोकात्मक प्रवचन शैली का प्रारम्भ हुग्रा या यूं कहें कि सर्वप्रथम प्रकृति प्रत्यय-विभागात्मक व्याकरण का प्रारम्भ पद्यात्मक शैली में हुग्रा यही कारण है कि प्राचीन वाङ्मय बहुत कुछ छन्दोबद्ध है।

तदनन्तर काशकृत्सन के काल से कुछ सूत्र शैली का भी प्रारम्भ हो गया, प्रथात् गद्य-पद्य-मय शैली का प्रारम्भ हुग्रा। उस काल तक इलोक शैली भी चल रही थी, क्योंकि ग्रभी काशकृत्सन के जो १४० सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें से कतिपय तो स्पष्ट रूप से ख्लोक ग्रथवा ख्लोकांश हैं । जैसे—

१. युधिष्ठिर मीमांसक — सं० व्या० शां० इति०, भाग १, पृ० ६७।

२. श्री जगदीश तर्कालंकार—''शब्दशक्तिप्रकाशिका'' का० सं० पृ० ४४४—४४७ ।

३. भाष्य व्याख्याप्रपंच, पृ० १२६। पुरुषोत्तम देव-परिभाषावृत्ति राजशाहि संस्करण।

४. लौगाक्षि गृह्यसूत्र ५।१।

प्र. श्री युधिष्ठिर मीमांसक — ''साहित्य'' (पटना) वर्ष १०, ग्रंक २ जुलाई १९५६) ''काशकृत्स्न व्याकरण के उपलब्ध सूत्र'' लेख में सूत्र सं० १११, २४४, १३८।

१-गृहाः पुंसि च भूम्न्येव।

२ - अकर्मकेम्यो धातुभ्यो भावकर्मणि यङ्समृतः।

३-भूते भव्ये वर्तमाने भावे कर्तरि कर्मणि।

प्रयोजके गुणे योग्ये धातुभ्यः स्यु क्विबबादयः॥

साथ ही सृत्र तो हैं ही। इसी प्रकार मूल कातन्त्र व्याकरण का पर्याप्त भाग छन्दोबढ़ है। इसलिए उसका उपजजीव्य काशकृत्स्न छन्दोमय एवं स्त्रात्मक ग्रवश्य होना चाहिए। ग्रापिशलि के, जो कि काशकृत्स्न का समस्त्रात्मक ग्रवश्य होना चाहिए। ग्रापिशलि के, जो कि काशकृत्सन का समस्त्रात्मक ग्रवश्य होना चाहिए। ग्रापिशलि के, लगभग ११ सृत्र प्राप्त हुए है— कालीन है एवं पाणिनि के पूर्ववर्ती है, लगभग ११ सृत्र प्राप्त हुए है— कि विभक्त्यन्तं पद्म इत्यादि। कुछ श्लोक भी उपलब्ध हुए हैं । इनसे पता लगता है कि ग्रापिशलि की प्रत्रिया गद्य-पद्यमय थी। हमारा विचार है कि जैसे-जैसे समय बीतता गया प्रवचन शैली में श्लोकों के स्थान पर सूत्र शैली का जैसे-जैसे समय बीतता गया प्रवचन शैली में श्लोकों के स्थान पर सूत्र शैली का विस्तार होता गया और सम्भवतः पाणिनि तक ग्राते ग्राते श्लोक शैली लुप्त हो गई। सूत्र शैली का पूर्ण साम्राज्ययुग भी कह सकते हैं। पाणिनि के ग्रन्थ में भी जो कुछ पद्यांश मिलते हैं, उनके ग्राधार पर उन पद्यांशों की स्थित बस्तुतः पाणिनि से प्राचीन ही सिद्ध होती है। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में उन सूत्रों को संगृहीत किया है। यद्यपि पाणिनि ने सम्पूर्ण प्राचीन वाड्-मय का उपयोग किया तथापि उनका प्रधान उपजीव्य ग्रापिशल व्याकरण ही है।

# पाणिनीय व्याकरण

इस प्रकार संस्कृत व्याकरण की ग्रपनी ग्रलग-ग्रलग विधाएँ एवं चिन्तन के स्वतन्त्र ध्येय थे। ऋषियों ने सतत परिश्रम करके इस चिन्तन की नवीन विधियाँ प्रकाशित कीं। गार्ग्य, ग्रापिशल ग्रादि भाषा-शास्त्रियों द्वारा पुष्पित ग्रीर पल्लवित होकर यह थाती पाणिनि के हाथों में ग्राई। पाणिनि ने उसको

१. कलापचन्द्र सन्धि (२०)।

२. ग्रनन्तदेव के भाषिक सूत्र यजुः प्रातिशाख्य का० सं० पृ० ४६६।, किवराज-कातन्त्र टीका २।३।३३।, दुर्गाचार्य-कातन्त्रवृत्ति पृ० ४७६। जगदीश तर्कालंकार-शब्दशक्ति प्रकाशिका-का० सं० पृ० ३७४। उज्जवलदत्त-उगादिवृत्तिः पृ० ११।

श्राने नवीन साँचे में ढालकर श्रीर विस्तृत किया। पाणिनि से पूर्व सूत्रपाठ, धातुपाठ श्रीर गरापाठ का निर्मारा हो चुका था, इसके लिये सूत्र, धातुपाठ एवं गरा उपलब्ध है, काशकृत्सन के भी सूत्र एवं धातुपाठ प्राप्त हुए हैं। उसके सूत्र क्षिप्रादीनां नो ण: (सूत्र १११) के श्राधारपर गरा पाठ का भी श्रस्तित्व सिद्ध होता है। पारिएनि की परम्परा को कात्यायन, पतंजिल श्रादि ने वार्त्तिक, वृत्ति, भाष्यादि द्वारा श्रधिक विस्तृत किया है।

भारतीय वाङ्मय में यह प्रायः सभी जगह देखा जाता है कि जो जितना प्राचीन है वह उतना ही विस्तृत है। यर्वाचीन साहित्य में संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसी संक्षेपीकरण के कारण सूत्र-शैली का जन्म हुया जिसकी पूर्णता पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुई। संक्षेपीकरण के कारण ही पाणिनि ने कालादि संज्ञाओं का समावेश अपने तन्त्र में नहीं किया अपेर एक उदाहरण के लिएसूत्र का निर्माण नहीं किया । राजशेखर ने पाणिनीयों को तद्धितमूद कहा है अर्थात् पाणिनि ने अपना तद्धित-प्रकरण अपेक्षाकृत संक्षिप्त किया है। पाणिनि के समय में विपुल प्रन्थराशि विद्यमान थी । पाणिनि की सर्वांगीण एवं प्रामाणिक कृति 'अष्टाध्यायी' अनेक पीढ़ियों की क्रिमक एवं सामूहिक चेष्टा का परिणाम है। अनेक विधानों के प्रामाणिक प्रयत्नों के बाद पाणिनि, अन्त में एक पूर्ण वस्तु तय्यार कर सके'।

पाणिनि-व्याकरण ग्रपने बृहद् नियमों के कारण इतनी व्यापक ख्याति को ग्राजित कर सका। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रागामी सहस्रों वर्षों तक उसके नियम, निर्देश ग्रौर निष्पत्तियां ग्रन्तिम प्रमास के रूप में स्वीकार

वामन-काशिका २।४।२९। दण्डनाथ वृत्तिः ३।३।१२६। वामनीय लिंगानुशासन, बम्बई संस्करण पृ० ७—''प।णिन्युपज्ञमकालकं व्याकरणम्।

२. पतंजिल-महाभाष्य, ''नैकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयित'' की॰ सं॰ भा॰ ३, पृ॰ २७४ पं॰ १३।

३. राजशेखर-काव्यमीमांसा, प्रध्याय ६ ''तद्वितशास्त्रे प्रायोव।दः यद्त तद्वितमुढाः पाणिनीयाः''।

४. श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल -पाणिनिकालीन भारतवर्ष। पु० २७६-३४८।

५ जयचन्द्र विद्यालंकार-भारतीय इतिहास की रूप रेखा पृ०४२४।

की जाती रहेंगी। इसी प्रसिद्धि के कारण कहा जाने लगा कि "भारतीय ज्याकरण में ही संसार में सर्वप्रथम शाब्दिक विवेचन हुआ और प्रकृति प्रत्यय का अन्तर पहिचाना गथा। प्रत्ययों का कार्य-निर्वारण निश्चित किया गया। सर्वाङ्गीण अति शुद्ध व्याकरण पद्धति का निर्माण हुआ। इन सभी बातों की तुलना किसी भी देश के व्याकरण से नहीं की जा सकती है"।

इस प्रकार पाणिनि सम्पूर्ण बाङ्मय में ग्रबाध गित से विहार करने वाला था। वैदिक बाङ्मय के ग्रितिरिक्त वह लौकिक व्यवहार, मुद्राशास्त्र, इतिहास ग्रांटि का ग्रांद्वितीय विद्वान् था। उसका शब्दानुशासन, जहां शब्दों की सिद्धि के लिये ग्रत्यन्त उपयोगी है वहां प्राचीन भूगोल इतिहास ग्रांदि के लिये भी प्रकाश स्तम्भ है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन ग्रवीचीन को मिलाने वाला पाणिनीय-व्याकरण सेतु रूप है।

पािरानि के सम्बन्ध में महाभाष्यकार के उद्गार इस प्रकार हैं-

प्रमाणभूत आचार्यः दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उप-विश्य महना प्रयत्नेन सृत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनथंकेन भवितुम् । किं पुनिरियता सृत्रेण ।

स्पष्ट है कि पाणिनि ने एकाग्रचित्त होकर बहुत प्रयत्नपूर्वक सूत्रों का निर्माण किया अर्थात् प्रकरणविशेष में स्थापन किया। उसमें एक वर्ण भी निर्थक नहीं हो सकता। पाणिनीयं महत्सुविहितम् अत्यधिक मावाभिभूत होकर लिखा गया है—

"सामध्ययोगान्न हि किंचिद्स्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्" ।

ग्रथात् सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्धरूपी सामर्थ्य से इस शास्त्र में कुछ भी अनर्थक नहीं है :

#### पाणिनि का समय

श्री युधिष्टिर मीमांसक कृत ''संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहान'' व्या-करण इतिहास के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, उन्होंने गाशिनि ग्रौर उनके

<sup>1-</sup>Prof. Macdonell "India's Past". page--163.

२. द्रष्ट्वा — डा॰ वासुदेवशरण ग्रग्नवाल-पाणिनिकालीन भारतवर्ष।

३. पतंजिल-महाभाष्य-की० सं०-भाग १-प ० ३६-पं० १०-१२।

४. पतंजिल-महाभाष्य-की०सं०-भाग २-पृ० २=५-पं० १२।

४. पतंजित-महाभाष्य-की० सं०-भाग ३-पृ० ४४-पं० ४।

प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों के विषय में गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को महत्ता देते हुए युक्तिप्रमाणपूर्वक पाणिनि का सम्भावित काल २६०० वर्ष विक्रम पूर्व माना है ।

इसी प्रकार डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का मौलिक प्रबन्ध ''पािरानि-कालीन भारतवर्ष'' अपने विषय का बेजोड़ ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ सभी संस्कृत अध्येताओं के लिये अतीव उपयोगी है। डा० साहब का दृष्टिकोण नितान्त मौलिक और पृष्ट प्रमागों पर आधृत है। उन्होंने समाज की तात्कालिक कला एवं संस्कृति का अष्टाध्यायी के माध्यम से विवेचन कर के अष्टाध्यायी का जो मन्थन प्रस्तुत किया है वह अपने रूप में केवल एक ही है, उसमें उन्होंने विविध प्रमागों के आधार पर पािरानि का काल पांचवीं शताब्दी ई० पूर्व के मध्य में रखा है ।

## वार्त्तिकों का इतिहास

पाशिति से पूर्व प्राचीन व्याकरणों पर वार्त्तिक-प्रवचन-शैली विद्यमान थी या नहीं, यह निश्चय पूर्वक तभी कहा जा सकता है जब कि किसी एक पक्ष के लिये साधक बाधक प्रमाण हों। हां, यदि भाष्य में उद्धृत भारद्वाजीय वार्त्तिकों का सम्बन्ध पाशिति द्वारा स्मृत भारद्वाजीय व्याकरण से हो तो यह कहा जा सकता है कि सूत्र पाठ पर वार्त्तिक-प्रवचन को शैली प्राचीन काल से चली आ रही थी।

#### वार्त्तिक-प्रवचन-शैली का पाणिनि से पूर्ववर्त्तित्व

प्रायः अब तक पाइचात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों का यही विचार रहा है कि पाणिनि से पूर्व वार्त्तिकों के द्वारा प्रवचन का अस्तित्व नहीं था, पर अभी कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हुए हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पाणिनि से पूर्व भी वार्त्तिक-प्रवचन-शैली थी।

महाभाष्य में कितपय ऐसे संकेत उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि वात्तिक-शैली पासिति से प्राचीन है।

- १. द्रष्टव्य श्री युधिष्टिर मीमांसक कृत—सं० व्या० शा० का इति० भाग १, पृ० १७४-१६८।
- 2. See Dr. V. S. Agrawal, "India as known to Panini." P. 475.
- ३. महाभाष्य १।१।२०, ४।६॥ १।२।२२॥ १।३।६७॥ ३।१।३८,४७, हा। ४।१७६॥ ६।४।४७, १४४॥

पारिएिन के सूत्र "न कोपधायाः" (पाः ६।३।३७) का ब्याख्यान करते हुए पतंजिल ने इस सूत्र के प्रतिषेध के देश का विस्तार किनना है ? इसपर विचार किया—

#### किमिद्मेवमाद्यनुक्रमणमाद्यस्य योगस्य विषय आहोस्वित् पुंवद्भाव-मात्रस्य<sup>9</sup>।

श्रथांत् यह पाशिनि का सूत्र आद्यस्य = पाशिनिपठित सूत्रत्रय का प्रतिषेध करता है या पुंबद्भावमात्रस्य = श्रीपसंख्यानिक विश्व (वाक्तिक) एवं पाशिनि पठित सूत्रत्रय का, श्रथांत् जिस किसी से भी प्राप्त पुंबद्भाव का प्रतिषेध करता है। उभय पक्षों में दोष देकर सिद्धान्त निश्चित किया गया है कि ६।३।३७ तो पुंबद्भावमात्र का प्रतिषेध करता है, श्रीर श्रामे का प्रतिषेध प्रकरश तीन सूत्रों ६!३।३४-३६ से प्राप्त पुंबद् विका ही प्रतिषेध करता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो विलेपिकाया धम्य यहाँ ६।३।३५ के वाक्तिक, भस्यादे थे से पुंबद्भाव हो जाना चाहिए, पर यह इष्ट नहीं है, श्रतः ६।३। ७ श्रीपसंख्यानिक पुंबद्भाव का भी प्रतिषेध करता है।।

इससे स्पष्ट है कि ६।३।३५ में कहे भस्याढे तिद्धिते, ठक्छसोश्च ये वात्तिक निश्चित ही न कोपधाया:--सूत्र-निर्माण से पूर्व थे, ग्रौर इन वात्तिकों को ध्यान में रखकर ही प्रतिबेध-विधान सूत्र में किया गया है।

भाष्य में श्लोकवात्तिक उपलब्ध होते हैं। उनमें से कुछ तो निश्चय ही प्राचीन ग्रन्थों से लिये गये हैं जैसे--

- १: पतंजलि-महाभाष्य-की० मं०-भाग ३-पृ० १५६-पं० ८।
- २. कैयट- ६।३।३७ गु० प्र० सं०-पृ० ७६६ । ग्राद्यस्येति । पाणिनि पठितसूत्रत्रयस्येत्यर्थः (६।३।३४ से ३६ तक) ।
- ३. कैयट प्रदीप-६।३।३७-गु० प्र० सं०-पृ० ७६९ 'पुंवद्भाव-मात्रस्येति । श्रीपसंख्यानिकस्यापीति यावत्'। यहीं पर नागेश-उद्योत, ''ग्रीपसंख्यानिकस्यापीति । तस्यापि यथाकथंचित् सूत्रेण संग्रहादिति भावः। ग्रनेन वात्तिकानामपि, सूत्रानुमतत्वं दर्शयति।"
- ४. पतंजिल महाभाष्य-की० सं०-भाग ३ पृ० १४६ पं० १३-१४। ''एवं तिह् न कोपधाया इत्येष योगः पुंवद्भावमात्रस्योत्तर-मेवाद्यनुक्रमण्माद्यस्य योगस्य विषये''
- ४. महभाष्य-वात्तिक, ६।३।३४ पृ० १४४ वात्तिक ९, पं० १६।

इष्णुच इकारादित्वमुदात्तत्वात् कृतं भुवः।
नञ्रस्तु स्वरसिध्यर्थमिकारादित्वमिष्णुचः ।।
डावनावर्थवैशिष्यान्निर्देशः पृथगुच्यते।
मात्राद्यप्रतियाताय भावः सिद्धश्च डावतोः ।।

इन कारिकाओं में "इष्णुच्" ग्रीर "डावतु" प्रत्ययों के विषय में विचार किया है। पर भाष्य में जिस सूत्र पर ये श्लोक पठित हैं वहाँ "खिष्णुच् एवं "वतुप्" प्रत्यय हैं। संगति मिलने के कारण भाष्यकार ने इनको यहां उद्धृत कर दिया है। वस्तुत: ये श्लोक उस व्याकरण पर होंगे जिसमें "इष्णुच्" ग्रीर "डावतु" प्रत्यय-विधान किये गये होंगे।

कैयट ने डावतु की ''पूर्वीचार्यप्रक्रियापेक्ष'' माना है :-

डावताविति । पूर्वाचार्यप्रिकयापेचो निर्देशः । इह तु वतुपं विधायासर्वनाम्न इत्याखं विहितं, पूर्वाचार्यास्तु डावतुं विद्धिरे ।

स्पष्ट है कि जिन पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार के प्रत्ययों का विधान किया होगा, ये क्लोक भी उन व्याकरणों पर ही लिखे गये होंगे।

इसी प्रकार ४।३।६० में भी कुछ कारिकाएं दी हैं । उनको नागेश आदि टीकाकारों ने पागिनि-सूत्रों पर जानकर उनकी पूर्वापर संगी। लगाने आदि टीकाकारों ने पागिनि-सूत्रों पर जानकर उनकी पूर्वापर संगी। लगाने का प्रयत्न किया, परन्तु क्लिब्ट कल्पना करने पर भी उनमें पुनहक्ति आदि दोषों का पूर्ण परिहार नहीं हो पाता है। वस्तुतः ये कारिकायें किसी दोषों का पूर्ण परिहार नहीं हो पाता है। वस्तुतः ये कारिकायें किसी प्राचीन व्याकरण की हैं। इनको पूरा का पूरा भाष्यकार ने उद्धृत किया है।

भाष्यकार ने सर्वसादे द्विगोश्च छः इस श्लोक-वात्तिकांग के उदाहरणों में सवात्तिकः, ससंप्रहः ये उदाहरण दिये हैं। कैयट ने इसका व्याख्यान करते हुए लिखा है —

१. पतंजलि-महाभाष्य की ० मं० - भाग २, पृ० १०६ सू० ३।२।५७।

र. ,, ,, ,, ,, पृ० ३७= ,, प्रारा३६।

३. कैयट-प्रदीप ४।२।३६, गु० प्र० सं०, पृ० ३७४।

४. पतंजिल - भाष्य की० सं० भाग २, पृ० ३१०।

प्र. पतंजिल-महाभाष्य-की० सं० भाग २, पृ० २८४, पं० ११ सूत्र ४।२।४६ ।

६. पतंजिल महाभाष्य की० सं० भाग २, पृ० २८४ पं० ११ सूत्र ४।२।५९ ॥

सवात्तिक इति । वृत्ती साधु वार्त्तिकम् . कथादिभ्यष्टिगिति ठक् । वार्त्तिकान्तमधीते इत्यन्तवचने सहस्याव्ययीभाव । इस सवात्तिक : उदाहरण की साग्न्यधीते से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि जैसे वैदिक सम्प्रदाय में शतपथ ब्राह्मण के ६० ग्रध्यायों तक, जिनमें ग्रिग्नचयन का प्रकरण समाप्त हो जाता है, ग्रध्ययन की विशिष्ट परिभाषा 'ग्रग्नि' थी ग्रौर उसके लिये साग्न्यधीते या पष्टिपथमधीते षष्टिपथिकः ग्रादि विशिष्ट प्रयोगों का व्यवहार होता था, उसी प्रकार व्याकरण-सम्प्रदाय में सवात्तिकः ग्रादि निर्देश से जाना जाता है कि वात्तिकग्रन्थान्त ग्रध्ययन की एक विशिष्ट परिपाटी थी।

यही नहीं इसी सूत्र (पा॰ ४।२।५६) पर भाष्यकार ने वार्त्तिकसृत्रिकः यादि उदाहरण दिये हैं। तद्धीते तद्वेद का ग्रधिकार ग्रा रहा है, ग्रतः वार्त्तिक सूत्रान्त जो ग्रध्ययन करे उसे वार्त्तिकसृत्रिकः कहेंगे। इससे यह भी परिणाम निकलता है कि सूत्र रूप में वार्त्तिकों की स्थिति भी प्राचीन है। वार्त्तिकान्त व्याकरणपाठ की एक प्रक्रिया थी। वार्त्तिक शब्द के मूल, 'वृत्ति' शब्द का उल्लेख पाणिनीयाष्ट्रक में ग्रन्थवाची के रूप में है, इससे भी स्पष्ट है कि वार्त्तिक की स्थिति पाणिनि से पूर्व थी।

#### उपसंहार

इस ग्रध्याय में व्याकरण के उद्भव तथा विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। ५५ ग्राचार्यों द्वारा पुष्पित एवं पल्लवित होकर यह थाती पाणिनि तक कैसे ग्रायी इसको दिखाते हुए पाणिनि के सम्बन्ध में संक्षेप से विचार किया गया है। ऐन्द्र एवं माहेश्वर सम्प्रदाय में भेद दिखाया गया है। ऐन्द्र सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्याकरणों में लौकिक वैदिक विभागात्मक शैली नहीं है। माहेश्वर सम्प्रदाय के व्याकरणों में उभयविध प्रक्रियाबोधक शैली है। ग्रतः ऐन्द्र सम्प्रदाय प्राचीन है। वात्तिकों के इतिहास के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। वात्तिकों का ग्रस्तित्व भाष्य-प्रमाणों के ग्राधार पर पाणिनि से प्राचीन सिद्ध किया गया है।

१. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं० ४।२।५९॥

२. पह विकन् पथी बहुलम्। वा० का० ४।२।५९॥

## द्वितीय अध्याय

# वार्त्तिक-परिभाषा

पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि वार्त्तिकों की स्थिति प्राचीन है, उन स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वार्त्तिक किसे कहते हैं ? ग्रातः हम सर्वप्रथम ग्रन्थों द्वारा ग्राभिमत वार्त्तिक के लक्ष्मगों पर विचार कर के उसकी वास्तविक परिभाषा पर विचार करेंगे।

वात्तिक के लक्षण के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य में निम्नलिखित उक्तियां मिलती है-

१-पराशर उपपुराण में-

उक्तानुक्तहुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते । तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुः वार्त्तिकज्ञा मनीषिणः ॥

अर्थात् (उक्त) कथित, (अनुक्त) अकथित, (दुक्क्त) अशुद्ध, इनके ऊपर विचार करने वाले ग्रन्थ को वाक्तिक कहते हैं।

इसके समान ही-

२—उक्तानुक्तदुरुक्तादि चिन्ता यत्र प्रवर्तते । तद्वात्तिकमिति प्राहुः वात्तिकज्ञा विपश्चितः ।

हेमचन्द्र ने-

३-उक्तानुक्तदुरुक्तानां व्यक्तिकारी तु वार्त्तिकम् ।

राजशेखर ने-

४ — उक्तानुक्तदुरुक्तिनता वात्तिकम् ।

- १. पराश्चर उपपुराण ग्र० ७।
- २. सम्बन्ध-वात्तिक-पृ०७, विश्वेश्वर सूरि-सिद्धान्तसुधानिधि भाग १। पृ०३। का० सं०।
- ३. हेमचन्द्र-हेमशब्दानुशासनम्।
- ४. राजशेखर-काव्यभीमांसा-पृ० ११ (पटना सं०)

नागेश-

५-उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं हि वाक्तिकत्वम् ।

नागेश—

६ - स्त्रेऽनुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं वार्त्तिकत्वम् ।

शेषनारायण-

७—तत्र च वार्त्तिके वररुचिरुक्तानुक्तदुरुक्ताद्यचिन्तयत् । यदुक्तम्— डक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते । तं प्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुः वार्त्तिकज्ञा विपश्चितः ॥ तद्पि पतं जिल्हराक्षेपसमाधानपूर्वकिमष्टचादिभिश्च परिचस्कार ।

हरदत्त—

८ - यद्विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत स्फुटम् । वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेना दृष्टं च भाष्यकृत्रः । सूत्रकारेणानुक्तं वाक्तिककार आह । तदुक्तं च दृषयति एवं भाष्यकारो वार्त्तिक हारेणः ।

विष्णुधर्मोत्तर में-

६ — प्रयोजनं संशयनिर्णयौ च न्याख्याविशेषो गुरुळाघवं च । कृतव्युदासोऽकृतशासनं च सवातिको धर्मगुणोऽष्टकश्च ॥

इन उपरिलखित वाक्तिक-लक्षिणों में (६) को छोड़कर प्रायः सब समान हैं। नागेश ने (६) में उक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हरदत ने दुरुक्त-चिन्ता को स्थान नहीं दिया है।

इस सम्बन्ध में प्रथमतः बता देना उचित होगा कि इन लक्षगों में किसी प्राचीन व्याकरण के श्राचार्य की उक्ति नहीं है। हाँ, चिन्ता शब्द बौद्धदर्शनों में प्रयुक्त होता है। सम्भवतः उन बौद्ध ग्रन्थों में कथित ''वाक्तिक'' (प्रमाण वाक्तिक) ग्रन्थ के लक्षण करने की दृष्टि से इस परिभाषा का निर्माण किया गया हो श्रौर वहीं लक्षण श्रन्यत्र भी श्रकस्मात् स्थान पा गया हो। इसमें

१. नागेश-उद्योत-७।३।४६, गु० प्र० सं०, पृ० २१२।

२. नागेश-उद्योत-१।१।१।, गु० प्र० सं०, पृ० १६४।

३. शेषनारायण-सक्ति रत्नाकर का हस्तलेख- प० २।

४. पदमंजरी-भाग १, का० सं०, पृ० ७।

४. हरदत्त-पदमंजरी-भाग १, का० सं० १।१।४, पृ० ४१।

प्रमाण यह है कि पराशर उपपुरारा में उपलब्ध वार्तिक के लक्षरा में, जैसा कि १—में दिखाया है, "ग्रन्थ" पद पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि वह वार्तिक-लक्षण किसी वार्तिक ग्रन्थ का लक्षरा करने के लिये बना होगा। वह वार्तिक ग्रन्थ उसके समकालीन प्रमारावार्तिक ही है। फिर भी इतना निश्चित है कि यह लक्षरा ७ वीं शताब्दी तक प्रचलित हो चुका था। ग्रौर ६ वीं, एवं १० वीं शताब्दी में इसका व्यापक प्रचलन हो गया था, ग्रौर व्याकरण के वार्तिकों का भी यही लक्षरा बनने लगा, जैसा कि राजशेखर, हेमचन्द्र, हरदत्त ग्रादि की परिभाषाग्रों से ज्ञात होता है। व्याकरण के 'वार्तिक' की परिभाषा करते हुए उन्होंने ग्रन्थ शब्द को ग्रपने लक्षरा में से निकाल दिया जिसके कारण यही लक्षरा व्याकरण के "वार्तिक" का भी लक्षरा बन गया। सम्भवतः यह तथाकथित वार्तिक-लक्षरा 'प्रमारा-वार्तिक" के बाद का है। यही कारण है कि वार्तिक शब्द का वास्तिवक, ग्रभिधा द्वारा बोधित, ग्रथं इन लक्षरा से नहीं निकलता। वस्तुतः इन लक्षराों का सम्बन्ध प्राधान्येन भाष्य ग्रन्थों पर लिखे गये वार्तिक ग्रन्थों के लिए ही उपयुक्त है।

श्रविचीन पश्चित्य ग्रीर पौरस्त्य विद्वानों ने वार्तिकों के सम्बन्ध में विचार ग्रारम्भ किया। उनके सम्मुख भी यही लक्षरण था। श्रतः इस लक्षरण के ग्राधार पर विविध भ्रान्त धारणाएँ वार्तिकों ग्रीर वार्तिककारों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई जिनका होना स्वाभाविक था।

पाश्चात्य विद्वानों में प्रो० गोल्डस्ट्रकर ने बड़ी लगन श्रौर परिश्रम से महाभाष्य की छानबीन की, पर उनके समक्ष भी वही ''उक्तानुक्त o'' वाला वार्तिक-लक्षण् था। श्रतएव उन्होंने भी वार्तिक-परिभाषा के लिये वही दृष्टिकोण् श्रपनाया जो कि संस्कृत व्याकरण् के टीकाकारों ने श्रपनाया था। उन्होंने भी वार्तिक-परिभाषा के रूप में नागोजि भट्ट की अनुक्तदुरुक्त-चिन्ताकरत्वं वार्तिकत्वं को ही स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप प्रो० गोल्डस्ट्रकर ने कात्यायन को पारिणिन का विरोधी एवं श्रनावश्यक दोषदर्शक के रूप में स्वीकार किया श्रीर वार्तिकों को श्रस्पष्ट या गूढ़ सूत्रों के स्पष्टी-करणार्थ माना ।

१. विष्णुधर्मोत्तर-३।६॥

<sup>2.</sup> Prof. Theodor Goldstucker "Panini: His place in the Sanskrit Literature". (Allahabad 1914) P. 91-92.

"The characteristic feature of a Vartika" says Nago-

प्रो० वेबर व डा० बरनेल भी इसी के अनुयायी हैं । प्रो० मैक्समूलर ने कात्यायन को ''पािशानि का सम्पादक'' कहा है ।

jibhatta, (Nagojibhatta on Kaiyyata to the first Varttika 'of the Calc. ed. of I. 1, 1 ed. Ballantyne, P. 213.') "Is criticism in regard to that which is omitted or imperfectly expressed in a Sutra." A Varttika of Katyayana is, therefore, not a commentary which explains, but an animadversion which completes. In proposing to himself to write Varttikas on Panini, Katyayana did not mean to justify and to defend the rules of Panini, but to find fault with them; and whoever has gone through his work must avow that he has done so to his heart's content. He will even have to admit that Katyayana has frequently failed in justice to Panini, by twisting the words of the Sutras into a sense which they need not have, or by upbraiding Panini with failings he was not guilty of. On this score he is not unfrequently rebuked by Patanjali, who on such occasions severely rates him for his ungenerous treatment of Panini, and, as we have seen in an instance above (P. 37), proves to him that he himself is wanting in proficiency, not Panini. Katyayana, in short, does not leave the impression of an admirer or friend of Panini, but that of an antagonist, often, too, of an unfair antagonist. In consequence, his remarks are attached to those Sutras alone which are open to the censure of abstruseness or ambiguity, and the contents of which were liable to being completed or modified; he is silent on those which do not admit of criticism or rebuke."

1. Prof. Weber. "INDISCHE STUDIEN" Vol XIII P. 298, 321, 399 and 502.

Dr. Burnell. "The Aindra School of Sanskrit Grammarians" LONDON, 1875. P. 91-92.

2. Prof. Max Muller's "Ancient Sanskrit Literature"-P. 356 and 243.

प्रो० मेकडानल ने वात्तिकों को पाणिति के १२४५ सूत्रों पर कात्यायन द्वारा निर्मित संक्षिप्त विवरण कहा है ।

प्रो० एस० सी० चक्रवर्ती र एवं श्री रजनीकान्त याप्त ने भी मूलतः इसी तथाकथित वार्तिक-लक्षण को मानकर ऐसे परिगाम निकाले हैं जिन्हें सूक्ष्म दिष्ट से विवेचन करने पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जमंन देश वासी डा॰ कीलहार्न महाभाष्य का गम्भीर ग्रध्ययन कर, नागोजि भट्ट की वात्तिक-परिभाषा के आधार पर बनी गोल्डस्ट्रकर श्रादि की भ्रान्त धारगाश्रों का ग्रच्छे प्रकार से घण्डन कर इस परिगाम पर पहुँचे :—

मेरे विचार में यह वात्तिक शब्द की वास्तिवक परिभाषा है जिसको नागोजि भट्ट ने स्नेऽनुक्तदु रुक्तिचन्ताकरत्वं वाक्तिकर्वं के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात् वात्तिक वह है जहीं सूत्र में कोई कभी हो जो स्पष्ट की हो, या सूत्र में ब्यर्थं हो, दोषयुक्त हो, आक्षेपाई हो। यह वार्त्तिक चिन्ता वहीं हो, या सूत्र में ब्यर्थं हो, दोषयुक्त हो, आक्षेपाई हो। यह वार्त्तिक चिन्ता वहीं होनी है, जहां या तो पा शिनि सूत्र का औचित्य सिद्ध करना हो या उनमें दोष निकालना हो।

इस प्रकार डा० कीलहार्न ने भी वात्तिक की नागोजिमट्ट वाली परिभाषा स्वीकार कर ली है; दूसरे शब्दों में गोल्डस्ट्रकर आदि की विचारधारा का ही श्रंशतः समर्थन किया है।

उपरिलिखित डा० कीलहार्न की वात्तिक-परिभाषा की यदि प्रो० गोल्ड-स्टूकर के शब्दों से तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि दोनों में बहुत साम्य है।

"परिगामतः उसके वार्तिक उन्हीं सूत्रों पर हैं जिन पर गूढता या ग्रस्पष्टता का दोष लगाया जा सकता है। ग्रथवा जिनके विन्याम में पूर्णता या सुधार ग्रपेक्षित है"।

<sup>1.</sup> Prof. Macdonell. HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE. P. 431 (1953).

<sup>2.</sup> Prof. S. C. Chakravartee: INTRODUCTION OF NYAS Vol I. P. 6.

३. श्री रजनीकान्त गुप्त-पाणिनि-१९२८ (कलकत्ता) पृष्ठ ६८

<sup>4.</sup> Kielhorn. "Katyayana and Patanjali" P. 47-48.

Prof. Theodor Goldstucker. "Panini. His Place in the Sanskrit Literature." P. 92.

इस सन्दर्भ की तुलना कीजिये, कितना ग्रधिक स्पष्ट साम्य है! परन्तु कीलहानं ने जहाँ गोल्डस्ट्रकर का ग्रन्य उद्धरण दिया है वहां इस ग्रंश को छोड़ ही दिया। वह क्यों ? सम्भवतः उनकी भी विचारधारा इससे ग्रागे नहीं जा पाई। इतना ही नहीं, डा॰ कीलहानं से पूर्व पाश्चात्त्य मनीषी प्रो॰ कोलबुक ने सर्वप्रथम कात्यायन के वात्तिकों के सम्बन्ध में विचार किया। उनकी धारणा निम्न थी—

"पाणिनीय व्याकरण जैसी महती कृति अनिवार्यतः अनेक त्रुटियों से युक्त होगी उसकी अपूर्णता की परिशुद्धि का काम कात्यायन ने किया उनकी टिप्पिण्यां जिन्हें वाक्तिक कहते हैं, पाणिनि के उन सूत्रों को नियंत्रित करती हैं जो अधिक अस्पष्ट हैं, उनकी सीमा का विस्तार करती हैं जो अत्यन्त सीमित हैं और अनेक अपवादों का उल्लेख करती हैं जिन पर पाणिनि का ध्यान नहीं गया ।

प्रो० कोलबुक ने प्रचलित वात्तिक परिभाषा की जो सुन्दर से सुन्दर व्याख्या हो सकती थी की, जो कि ग्रधिक उपयुक्त एवं विचारसंगत है, परन्तु डा० कीलहानं ने इसका भी उल्लेख ग्रपने निबन्ध में नहीं किया। स्पष्ट है कि वात्तिक परिभाषा में वे इससे ग्रधिक नहीं कह पाये है। परन्तु हां, उनका दृष्टिकोएा नई दिशा एवं नवीन मार्ग प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण है।

#### वार्त्तिक शब्द की वास्तविक परिमाषा

'वात्तिक' के लक्षण के लिये हमें उसके मूल शब्द पर विचार करना होगा। वात्तिक शब्द वृत्ति शब्द से बना है।

वृत्ति क्या है ? ज्ञातच्य है कि वृत्ति शब्द के अनेक अर्थ हैं । भाष्यकार के अनुसार वृत्ति का अर्थ शास्त्रप्रवृत्ति है । उन्हीं के शब्दों में—

#### का पुनर्वेत्तः ? शास्त्रप्रवृत्तिः।

कात्यायन ने भी यही अर्थ वृत्ति शब्द का लिया है—तत्रानुवृत्तिनिर्देशे सवर्णामहणमनण्त्वात् । इस पर कैयट ने कहा है—वृत्तिः शास्त्रस्य बक्ष्ये प्रवृत्तिस्तद्नुगतो निर्देशोऽनुवृत्तिनिर्देशः ।

- 1. Prof. Colebrooke's "Miscelleneous Essays." Vol. 2., P. 6.
- २. भाष्य-की नं०, भाग १, पृ० १३, प० ४।
- ३. भाष्य वा०-की०सं० भाग १, पृ० १६-पं० १९।
- ४. कैयट-प्रदीप गु० प० मं०, पृ० ७७ नवाहिनक।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि वृत्ति शब्द का ग्रिभिधा द्वारा गम्य अर्थ व्याकरण-शास्त्र-प्रवृत्ति है।

सूत्रार्थप्रधानो प्रन्थो वृत्तिः , सूत्रार्थसकल्लसारविवरणं वृत्तिः , इत्यादि स्थलों पर 'ग्रन्थ' के लिये 'वृत्ति' शब्द प्रयुक्त हुग्रा है। शास्त्र-प्रवृत्ति की वास्तविक प्रतीति केवल सूत्रों से नहीं होती, ग्रतः सूत्र के लघु व्याख्यान को भी वृत्ति नाम से पुकारते हैं।

कैयट ने "वात्तिक" णब्द की ब्युत्पत्ति वृत्तौ साधु वात्तिकम् की है स्राथित वृत्तौ = शास्त्रप्रवृत्ति के लिये साधु = जो उपयुक्त हो उसे वात्तिक कहेंगे। इस दृष्टि से संक्षेप में वात्तिक, सूत्रों के व्याख्यान-ग्रन्थ हैं ग्रौर लक्षणा से वृत्ति के भी विशिष्ट व्याख्यान हैं।

वृत्तेव्यास्यानं वात्तिकम्। व्याख्यान शब्द का अर्थ भाष्यकार के

न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानं — वृद्धिः आत एच् इति । कि तर्हि ? उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत् समुद्तिं व्याख्यानं भवति ।

वृद्धि ग्रात् ऐच् इस प्रकार के पद विभाग कर देने मात्र को ही व्याख्या नहीं कहते ग्रापितु उदाहरण, प्रत्युदाहरण एवं वाक्याध्याहार इस सारे समुदाय का नाम व्याख्यान है।

वाक्याध्याहार को नागेश ने स्पष्ट किया कि अन्य सूत्रों में पठित वाक्यों को पूर्ण करने वाले पदों का स्वरितत्व के आधार पर अनुवर्तन वाक्याध्याहार है अथवा इसके द्वारा वात्तिककृत् व्याख्यान को भी सूत्र तात्पर्य विषयक माना है।

१. हरदत्त-पदमं जरी-पृ० १ का० सं०।

२. राजजेखर कान्यमीमांसा पृ० ११।

३. कैयट-प्रदीप ४।२।६० गु०प्र०सं-पृ० १६३।

४. भाष्य-की०सं०-भाग १, पृ० ११, पं० २२-२३।

प्र. नागेश—प्रदीपोद्योत-चौ० सं० पृ० ६० नवाह्निक । वाक्यघटकपदानाम् सूत्रान्तरे श्रुतानां स्वरितत्वप्रतिज्ञयाध्याहार-कल्पनिपत्यर्थः । यद्वा वाक्याध्याहार इत्यनेन वात्तिककृद्व्याख्यानानां सूत्रतात्पर्यविषयता वाक्यैकदेशन्यायेन सूचिता ।

स्पष्ट ही भाष्यकार ने व्याख्यान का ग्रर्थ करते हुए कुछ श्रंशों में, दूसरे शब्दों में वाक्तिक का ग्रर्थ बताया है। भाष्यकार ने ग्रनेक स्थलों पर ''ग्राख्यान' शब्द के साथ ''बि'' ग्रादि उपसगी का योग करके ग्रथों में परिवर्तन प्रदिशत किया है। परन्तु ब्यान रहे सर्वत्र व्याख्यान का मूलार्थ ग्रनुस्यूत ही है।

व्याख्यान, अन्वाख्यान, प्रत्याख्यान तीनों में उपसर्गभेद से अर्थभेद है।

''ग्रन्वाख्यान'' शब्द का पतंजिल ने कई स्थानों पर प्रयोग किया है।

१—िक पुनिरदं विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते । आहोस्विद् विवृतोपदेशश्चोद्यते ।

२—नैतद्दन्वाख्येयमधिकारा अनुवर्तन्त इति ।

''ग्रन्वाख्यान'' ग्रर्थात् पाणिनि-सूत्रों के साथ एकरूपता, उसके ग्रनुरूप व्याख्या करना।

यहाँ जो प्रथम उद्धरण दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि वात्तिककार सूत्र का अन्वारूपान तथा नवीन विधान (अकृत-शासन) दोनों ही कर सकते हैं।

"प्रत्याख्यान" शब्द को भी भाष्यकार ने कई स्थानों पर प्रयुक्त किया है—

१—इह हि किंचिदिक्रयमाणं चोद्यने किंचिच क्रियमाणं प्रत्याख्यायते ।

२—यद्येष प्रत्याख्यानसमयः इदमपि तत्र प्रत्याख्यायते ।

यहाँ भी प्रथम उद्धरण मे वात्तिककार के हार्द या दूसरे शब्दों में वात्तिक के स्वरूप को बताया गया है कि वात्तिक अकियमाण का विधान एवं किय-माण का प्रत्याख्यान करते हैं।

इस प्रकार संक्षेप में भाष्यकार के मत से वात्तिक की परिभाषा यों कर सकते हैं—

व्याख्यान, अन्वाख्यान, अकियमाण-विधान एवं कियमाण-प्रत्याख्यानात्मक वचन वात्तिक हैं।

- १. भाष्य-की० सं० भाग १, प० ११।
- २. भाष्य-७।४।२४।। पू० ३४६ पं० ४।
- ३. भाष्य-३।१।१२ भा० २, पृ० २२, पं० ११।
- ४. भाष्य-की० सं०, भाग १ पृ० २२

वात्तिक की परिभाषा के प्रसङ्ग में —विष्णुधर्मोत्तर पुरासा (३१६) में कहा है —

प्रयोजनं संशयनिर्णयो च व्याख्याविशेषो गुरुलाघवं च । कृतव्युदासोऽकृतशासनं च स वार्त्तिको धर्मगुर्णोऽष्टकश्च॥

१—प्रयोजन, २—संशय, ३—निर्णय, ४—व्याख्याविशेष, ५—गुरु, ६—लाघव, ७—कृतव्युदास, द—ग्रकृतशासन ये ग्राठ वात्तिक के धर्म हैं।

इन ग्राठों की तुलना यदि भाष्यकार के पूर्व उपपादित वात्तिक-लक्षरा से की जाय तो ग्रत्यधिक समानता दीखती है।

# भाष्यकार— १—ग्रन्वाख्यान १—व्याख्यान (केवल वाक्याध्याहार) (व्याख्याविशेष, गुरु, लाधव) २—ग्रत्याख्यान (केवल वाक्याध्याहार) (कृतब्युदास) ४—ग्रिक्यमाणचोदन (ग्रकृतशासन)

इस प्रकार पूर्ण समानता दोनों में है। ग्रतः हमारे विचार में विष्णु-धर्मोत्तर पुराण का वात्तिक-लक्षण सर्वात्मना व्याकरणवात्तिक-लक्षण के लिये उपयुक्त है, ग्रीर सम्भवतः इसका निर्माण भी व्याकरण-वार्तिकों को ध्यान में रखकर किया गया होगा।

श्रव हम वात्तिक-लक्षण के कथित ८ धर्मों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

(१) प्रयोजन — (अन्वाख्यान)
ङ्याप्प्रातिपदिकात् — ४।१।१।
१ - ङयाप्प्रातिपदिकप्रहणमंगभपदस् ज्ञार्थम्।

इसमें सूत्र में पठित ''ङ्याप्प्रातिपदिक'' ग्रहण के प्रयोजन दिये हैं। (२-३) संशय, निर्णय (अन्बाख्यान)

आमंत्रितं पूर्वमविद्यमानवत् र।१।७२।

१ - पूर्वं प्रति विद्यमानत्वादुत्तरत्रानन्तर्योप्रसिद्धिः । २ - सिद्धं तु पूर्वेपदस्येतिवचनात् ।

१. भाष्य-४।१।१।, भाग २, पृ० १८६. पं० ११ वा०।

२. भाष्य- दाशाष्ट्र, भाग ३, पृ० ३६२ वा०।

- (१) में संशय है कि सूत्र में पूर्व शब्द सम्बन्धि शब्द है अतः पर के प्रशि आगंत्रित अविद्यमानवत् होने से पूर्व के प्रति तो विद्यमान ही है अतः व्यवधान होने से ''इमं मे गंगे यमुने'' में ''गंगे'' शब्द का ''यमुने'' शब्द के प्रति अविद्यमानत्व होने पर भी ''मे'' शब्द के प्रति विद्यमानता होने से ''मे'' शब्द को निमित्त मानकर ''यमुने'' में निधात नहीं होगा।
  - (२) में निर्णय दिया है।
  - (४) व्याख्याविशेष (व्याख्यान-वाक्याध्याहार)— तस्यभावस्त्वतस्त्री १।१।११९॥
  - १-तस्य भाव इत्यभिप्रायादिष्वतिप्रसंगः।
  - २—सिद्धं तु यस्य गुणस्य भावात् द्रव्ये शब्दिनवेशस्तद्भिधाने त्वतलौ।
  - ३ यदा सर्वे भाषाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावस्तद्भिधाने।
- (१) में अभिप्रायों देवदत्तस्य मोदकेषु भोजने इत्यादि में "तस्य-भाव: " के द्वारा त्व तल् की श्रतिप्रसक्ति है।
- (२-३) में १. के समाधानार्थ व्याख्या-भेद दिखाकर समाधान दिया है। इसके बहुत से भेद हैं, वस्तुत: इसी भेद में सिद्धं तु कहकर दिये गये न्यासान्तर भी संगृहीत हो जाते हैं, साय ही सूत्रार्थ के स्पष्टीकरणार्थ दिये वात्तिकों का भी समावेश हो जाता है।

आङ् उद्गमने ११३।४०२

१-ज्योतिषामुद्गमने

इसके द्वारा सूत्रार्थ का स्पष्टीकरण किया गया है।

(४-६) गुरु लाघव (व्याख्यान)— इलद्नतात्सप्तम्याः संज्ञायाम् ।६१३ ६।

१-अकोऽत इति तत्सन्ध्यक्षरार्थम्।

इसमें हलदन्तान् के स्थान में अकोऽत इस प्रकार परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। इस प्रकार सूत्र में परिवर्तन पर लाघव से कार्य चलाया है।

१. भाष्य-प्राशाश्रह-भाग २, पृ० ३६६ से ३६७ वा०।

२. भाष्य-१।३।४०-भाग ९, पू० २८२ वा०।

परिवर्धनों में प्रायः सब जगह गौरव हो जाता है। यदि गुरु-लाघव शब्द का अर्थ वही माना जाय जो श्री पं० युधिष्ठिर जो मीमासक ने माना है तो बहुत उदाहरण उपलब्ध हो जावेंगे ।

- (७) कृतव्युदास (क्रियमाग्ग-प्रत्याख्यान)— गर्हायां लडिपजात्वोः ३।३।१४२॥
  - १-गर्हायां लड्विधानानर्थक्यं क्रियासमाप्तिविविच्तितत्वात् ।
- (१) में सूत्र में लट् ग्रह्मा का खण्डन किया गया है।
- (८) अवृतशासन (अक्रियमाण चोद्न)— समो गम्यृच्छिभयाम् १।३।२९।।
- १—समो गमादिषु विदिप्रचिद्यस्वरतीनामुपसंख्यानम्।
- २—अर्तिश्रुद्दशिभ्यश्च।
- ३—उपसर्गादस्यत्यूह्योर्वावचनम्।
- (१-३) पूरक वात्तिक हैं। नवीन विधान किया गया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण की उक्त वाक्तिक परिभाषा का ग्राश्रय लेकर भाष्य का कोई वाक्तिक ऐसा नहीं जो इन कसौटियों पर कस न जावे। ग्रतः वास्तविकरूपेण यह परिभाषा ठीक है ग्रौर सर्वात्मना भाष्य-सम्मत है।

अब यह शङ्का उठनी स्वाभाविक है कि जहां सूत्र हैं वहां तो इस लक्षण की व्याप्ति हो सकती है परन्तु जहाँ सूत्र हैं ही नहीं (पर्पशाह्निक में) वहां लक्षण अव्याप्तिदोष ग्रस्त होगा। इसका परिहार यह है—उपोद्धात: प्रथमत.० ग्रादि पट्भेद व्याख्यान के दिये हैं, इस कारण सूत्रों की व्याख्या का ग्रंश "उपोद्धात" भी है। इस प्रकार उपोद्धात के ग्रन्तर्गत होने से अव्याप्ति दोष निराकृत हो जायेगा।

## प्राचीन अर्वाचीन वार्त्तिकों में अन्तर

जितने भी प्राचीन वार्तिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं वे सीधे सूत्रपाठ की मूलग्रन्थकार-श्रोक्त वृत्ति पर ग्राश्रित हैं। ग्रर्थात् सूत्र ग्रीर सूत्र-वृत्ति से

१. श्री पं० युधिष्ठिर मीमासक ने सं० व्या० ग्रा० इति० में (पृ० १२०) गुरु-लाघन ग्रब्द का ग्रर्थ बताते हुए कहा है—गौरव-लोक में प्रयोग, लाघन-लोक में ग्रप्रयोग।

जितना विशेष जाना जाता है उसके ग्रातिरिक्त विषय तथा ग्रह्मण् विषय के स्पष्टीकरणार्थ वे रचे गये थे। वृत्ति—शास्त्रप्रवृत्ति, ग्रथीत् वृत्ति का व्याख्यान या उसका सहायक जो हो वह वात्तिक है। इसी दृष्टि से सूत्रों के लिये वृत्तिसूत्र का व्यवहार किया गया है। वृत्ति सम्बन्धी होने के कारण वे वात्तिक कहलाये, क्योंकि उनकी रचना वृत्तियों के ग्राधार पर हुई थी। इसी प्रकार भाष्य के ग्राधारभूत होने के कारण वात्तिक भाष्यसूत्र के नाम से व्यवहृत हुए, ग्रथीत् प्राचीन परम्परा के ग्रनुसार सूत्र, वृत्ति ग्रीर भाष्य इस प्रकार कमणः ग्रन्थ रचने का प्रकार था।

श्राधुनिक काल के जितने भी ग्रन्थ वाक्तिक नाम से उपलब्ध हैं वे सभी छन्दोबद्ध या गद्यमय हैं, सूत्र शैली में नहीं। उदाहरणार्थ तंत्रवाक्तिक, इलोकवाक्तिक, न्यायवाक्तिक, प्रमाणवाक्तिक, वृहदारण्यकवाक्तिक, पृहपकारवाक्तिक ग्रौर निहक्तवाक्तिक ग्रादि, यह सभी तत्तद्विषयक सूत्रों या वृत्तियों पर नहीं, ग्रिपतु भाष्यों पर ग्राधृत हैं। इसलिये इन वाक्तिकों में वाक्तिक शब्द का मूल ग्रथ्थं ग्रसंगत है। एतदर्थ इनमें वाक्तिक ग्रब्द का प्रयोग लाक्षिणिक ही मानना चाहिये। हमारे विचार में उपरिलिखित वाक्तिक ग्रन्थों के लक्षण के लिये ही "उक्तानुक्त०" इत्यादि लक्षण की रचना हुई थी।

## "सूत्र" शब्द की परिभाषा

"सूत्र" के लिये साहित्य में निम्न उक्ति प्रचलित है— "अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखं। अस्तोममनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ।।

अर्थात् जिन छोटे छोटे वाक्यों द्वारा विस्तृत अर्थों को उपस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें सूत्र नाम से पुकारते हैं।

उसके दो भेद हैं—सामान्य ग्रीर विशेष। भाष्यकार के शब्दों में— किंचित् सामान्यं कश्चित् विशेष: । इस प्रकार सामान्यविशेषयुक्त सूत्र होता है। यही परिभाषा सभी को मान्य है।

१. पतंजिल-महाभाष्य की० सं० २।१।१ भा० १, पृ० ३७१ पं० २८।। भाष्य की० सं० २।२।२४। भा० १, पृ० ४२४ पं० २१।

२. भर्तृहरि-भाष्य दीपिका, पृ० ४८, २८१, २८२ ह० सं०।

३. राजशेखर-काव्यमीमांसा पु० १।

लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । सर्वतः सारभूतानि सृत्राण्याहुर्मनीषिणः ।।

# सृत्र एवं वार्तिक में अन्तर तथा साम्य

जैसा कि "सूत्र" शब्द का लक्षण ऊपर दिया गया है, उसके आधार पर वात्तिकों को भी सूत्र नाम से पुकार सकते हैं। भाष्यकार ने स्वयं वात्तिकों को सूत्र नाम से व्यवहृत किया है । ऐसी अवस्था में सूत्र और वात्तिक में अन्तर क्या है ?

इन दोनों के मेदक तत्त्व सर्वप्रथम शाब्दिक ही हैं। सूत्र, शास्त्रप्रवृत्ति (वृत्ति) का साधन है। पर—निह् सूत्रत एव शब्दाः प्रतिपद्यन्ते। किं तिर्ह् । व्याख्यानतश्च — इस भाष्य-वचन से स्पष्ट है कि शब्द-प्रतिपत्ति के लिये केवल सूत्रों से ही कार्य नहीं चलता, ग्रापितु व्याख्यान भी अपेक्षित है। सूत्रों के 'व्याख्यान' वात्तिक हैं, यह हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं। व्याख्येय = सूत्र, ग्रौर व्याख्यान = वात्तिक हुए, क्योंकि वृत्ति से ही वात्तिक शब्द निष्पन्न हुग्रा है। सूत्रों के लिये ''वृत्तिसूत्र रे''

१. द्र० पस्पशाह्निक-न चेदानीमाचार्या: सूत्रागि कृत्वा निवर्तयन्ति ।

वृत्तिस्त्रं तिलमाषाः कपची कौद्रवोदनं।

श्रजडाय प्रदातं व्यं जडीकृतमुत्तमम् ॥ पृ० ४१८ । पूज्यपाद ने ''सर्वार्थसिद्धिः'' (४।२२) की स्वोपज्ञवृत्ति में लिखा है—विशेषणं विशेष्येण इति वृत्तिः, यहाँ 'विशेषग् विशेष्येण' यह जैनेन्द्र-व्याकरण (१।३।४२) का सूत्र है । श्रतः वृत्तिसूत्र का श्रथं

व्याकरण सूत्र होगा।

२. पाणिनीय सूत्र के लिये महाभाष्य में दो स्थानों पर वृत्तिसूत्र शब्द उपलब्ध होता है। (२।१।१ भाग १ पृ० ३६१) ''वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यात्''। दूसरा (२।२।२७ भा० १ पृ० ४२४ पं० २१) ''केचित्तावदाहुर्यद्वृत्तिसूत्र इति''। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी अपनी ''इत्सिंग की भारतयात्रा'' (पृ० २६८) पर ''वृत्तिसूत्र'' शब्द का प्रयोग किया है। जयन्तभट्ट कृत न्याय- मंजरी में उद्धृत एक श्लोक में वृत्तिसूत्र का उल्लेख मिलता है।

ग्रीर वात्तिक के लिये "व्याख्यानसूत्र<sup>9</sup>" या "भाष्यसूत्र<sup>9</sup>" शब्द प्रयुक्त होता है।

वात्तिकों एवं सूत्रों के भेद को स्पष्ट करते हुए श्री भनृहरि ने भाष्यदीपिका में कहा है—

#### भाष्यभूत्रे गुरुलाघवस्यानाश्रितत्वात् ।

यहां वृत्तिसूत्रों ग्रौर भाष्यसूत्रों में भेद दिखाया कि इन वात्तिकों में गुरुलाघव का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। वे ही पुनः एक स्थान पर लिखते हैं—

न च तेषु भाष्यसूत्रेषु गुरुलघुप्रयत्नः क्रियते तथाह—नहीदानी-भाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति इति ।

स्पष्ट ही यहां वृत्तिसूत्रों से भेद दिखाया गया है। जिस प्रकार सूत्रों में मात्रा वर्ण तक की लाघव गौरव की चर्चा की गई है, वैसी भाष्यसूत्रों (वार्त्तिकों) में नहीं की गई है। यही कारण है कि नहीदानीमाचायाः कहकर दुष्ठक्ति (पुनरावृत्ति) दोष को दोष रूप से नहीं माना।

- १. "वृत्तेर्व्याख्यानं वार्त्तिकं" ग्रर्थात् वृत्ति के व्याख्यान को वार्त्तिक कहते हैं । व्याख्यानसूत्र का प्रयोगं कैयट ने वार्त्तिकों के लिये किया है (व्याख्यानसूत्रेषु लाधवानादरात्, कैयट ८।२।६) इसी पर नागेश ने लिखा है—व्याख्यानसूत्रेष्विति । वार्त्तिकेष्वित्यर्थः ।
- २. जिन सूत्रों पर भाष्यग्रन्थ लिखे जायें ग्रथवा जो भाष्यग्रन्थों के मूलभूत वाक्य, सूत्र हों वे 'भाष्यसूत्र' हैं। भर्नृ हिर ने भाष्य-दीपिका में दो स्थानों पर (पृ० ४८ एवं २८१, २८२) 'भाष्यसूत्र' शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में (पृ०३७६ तृतीय संस्करण) ''ग्रथंगत्यर्थः शब्दप्रयोगः इति भाष्यसूत्रम्'' कहा है। हर्षवर्धन की लिगानु-शासन की टीका में वात्तिक का ग्रर्थ 'भाष्यसूत्र' किया गया है (वात्तिकं भाष्यसूत्रािण, कारिका ४४)। (उद्धरण सं० व्या०शा० इति० से उद्धृत)।

३-४. भर्तृ हरि-भाष्यदीपिका-पू० ४८ एवं २८१-२८१।

कैयट ने भी कहा है—

#### व्याख्यानसूत्रेषु लाघवानादरात्<sup>9</sup>।

ग्रथीत् व्याख्यान सूत्रों में लाघव का ग्राश्रयण नहीं लिया जाता। इससे भी उपरिलिखित बात की पुष्टि हो रही है।

जहाँ उपरिलिखित कारणों से दोनों में पार्थंक्य है, वहां दोनों में समानता भी है। ऊपर भर्तृ हरि का उद्धरण दिया गया है। छक्षणप्रपंचयोस्तु मूलसूत्रेट्याश्रयणात् इहापि छक्षणप्रपंचाभ्यां प्रवृत्तिः।

ग्रथीत् लक्षण ग्रीर प्रपंच वात्तिकों ग्रीर मूलसूत्रों दोनों में समान हैं। इन लक्षण ग्रीर प्रपंच को हम, दूसरे शब्दों में, मामान्य ग्रीर विशेष नाम भी दे सकते हें जैसे—

कर्मण्यण (३।२।१) सामान्य है उसका प्रपंच आतोऽनुपसर्गे कः (३।२।३) ग्रादि हैं। इस सामान्य ग्रौर विशेष की शैली का ग्राश्रयण क्यों किया ? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार ने कहा है—

किंचित सामान्यविशेष छक्षणं प्रवर्त्यम् । येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन् । कि पुनस्तत् । उत्सर्गापवादौ । किश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः, किश्चित् अपवादः ।

इससे स्पष्ट है कि विधियों के सारत्य से ज्ञान के लिये लक्ष्या ग्रीर प्रपंच या सामान्य तथा विशेष ग्रत्यावश्यक हैं। जिससे ग्रत्पयत्न से ही ग्रिधकाधिक ज्ञान हो।

कैयट ने भी भर्नृहरि के अनुरूप कहा है—

लक्ष्मणप्रपंचाभ्यां सृत्रवत् वार्त्तिकानामुपपत्त्या ।

इससे भी प्रकट होता है कि सूत्रों के समान ही वार्त्तिकों में भी लक्षण श्रीर प्रपंच हैं। ग्रतः यह सूत्रों ग्रीर वार्त्तिकों के साम्य का बोधक है।

इस प्रकार जहां सूत्रों से वात्तिकों को इसलिये पृथक् किया जाता है कि वात्तिकों में लाघव गौरव का ध्यान नहीं दिया जाता वहां साम्य भी है। लक्ष्मण ग्रौर प्रपंच सूत्रों ग्रौर वात्तिकों दोनों में समान हैं।

१. कैयट-प्रदीप-दारा६। पृ० ९४ गु० प्र० सं०

२. भाष्य-पस्पशा० भाग १, पृ० ६, पं० ३-६ तक ।

३. कैयट-गु० प्र० सं०-पृ० ७०।

#### उपसंहार

वात्तिकपरिभाषा के सम्बन्ध में ग्रन्थों की मान्य वात्तिक-परिभाषा देकर उस पर विचार कर उनका खण्डन किया गया है। भाष्य के मतानुसार तुलनात्मक दिष्टकोण से विष्णुधर्मोत्तर पुराण के वात्तिकलक्षण को ही स्वीकार किया गया है। वस्तुत: यह परिभाषा सर्वात्मना व्याकरण के वात्तिकों के लिये उपयुक्त है ग्रौर पूर्णत: भाष्यसम्मत है।

सूत्र का लक्षण देते हुए सूत्रों और वाक्तिकों में भेदक तत्त्व क्या है और किन ग्रंशों में साम्य है ? इस पर भी यथासम्भव प्रकाश डाला गया है।

# तृतीय अध्याय

# कात्यायन एवं पतञ्जलि

# उनका अपने पूर्ववर्ती आचायों के साथ सम्बन्ध

प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने "उक्तानुक्त०" वाला वाक्तिकलक्षरण माना है, उससे उनकी हार्दिक श्रमिलाषा क्या थी ? यह तो पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाती, पर श्रविचीन पौरस्त्य एवं पाश्चात्त्य विद्वानों ने नये सिरे से इनके सम्बन्ध में विचार करना ग्रारम्भ किया। उस समय, जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है, उनके सामने भी 'उक्तानुक्त०' वाला ही वाक्तिकलक्षण था, जिसके ग्राधार पर उन्होंने कात्यायन ग्रौर पारिणिन के सम्बन्धों पर विचार किया। इनमें प्रो० गोल्डस्टूकर, प्रो० वेबर, डा० बरनेल ग्रादि मुख्य हैं।

#### कात्यायन का पाणिनि के साथ सम्बन्ध

प्रो० गोल्डस्टूकर के विचार से कात्यायन के वात्तिक पूरक दोष-दर्शक हैं। उनका उद्देश्य सूत्रों में दोष ढूंढ़ना था।

कात्यायन पारिएनि का प्रशंसक या मित्र नहीं, ग्रिपितु इह उनका प्रति-पक्षी है, इतना ही नहीं वह बहुधा भ्रनावश्यक दोष दर्शन कर बैठता है ।

प्रो० वेबर भी प्रो० गोल्डस्टूकर के मतानुयायी हैं। जनके अनुसार, कात्यायन, पाणिनि के सूत्रों पर ग्राक्रमण और युद्ध करने वाले के रूप में दीखता है ।

डा॰ बरनेल के मतानुसार भी वात्तिक का उद्देश्य पागिनि सूत्रों पर श्राक्रमण करना एवं पाणिनि सूत्रों में दोष दिखाना है ३।

<sup>1.</sup> Prof. Theodor Goldstucker—Panini: His Place in the Sanskrit Literature. 1914, p. 91.

<sup>2.</sup> Prof. Weber-Indische Studien. Vol. XIII. p. 298.

<sup>3.</sup> Dr. A. C. Burnell—The Aindra School of Sanskrit Grammarians,

श्री रजनीकान्त गुप्त के मतानुसार—

''कात्यायन, पाणिनि का प्रतिद्वन्द्वी है। '' '' ' ' कात्यायन के वात्तिक वस्तुत: विद्वेषबुद्धि परिचालित हैं ।

श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेद भी इसी का अनुसरण करते हुए लिखते हैं ? —

वात्तिककारः सूत्रकृतः पाणिनेन्यू नताप्रदर्शनमेवाभिलक्ष्य वात्तिकरूप-व्याख्याकरणे प्रवृत्तः। " अतिएव कथासरित्सागरे पाणिनिकात्यायनयो-विद्वे षपूर्वकं परस्परशास्त्रार्थिकवदन्त्यिप प्रवृत्ता, यद्यपि वासुदेवशरण— प्रभृतयः वात्तिककारस्य न्यूनताप्रदर्शनबुद्ध्या विद्वे षबुद्ध्या वा प्रवृत्तिरिति श्रुत्वा विमनायन्ते अनुञ्जलबुद्ध्यैव व्याख्यातरूपाण्येव वात्तिकानि तेन विरचिता-नीति ते मन्यन्ते परं कि कुर्मी यदा भाष्यकार एव तथा ध्वनयति तदाभ्युपगन्त-व्यमेवेदं भवति।

वस्तुतः सभी ने मूलतः नागोजि भट्ट की वात्तिक-परिभाषा का अनुसरण किया, फिर भी उसका अर्थ उनको स्पष्ट न हो पाया, तभी इन घारणाओं का अवलम्बन किया है।

जर्मन देशवासी डा० कीलहार्न ने महाभाष्य का गम्भीर ग्रध्ययन किया श्रीर उपरिलिखित प्रो० गोल्डस्ट्रकर ग्रादि की धारणाश्रों का विवेचन कर वे इस परिणाम पर पहुँचे—

''विना पक्षपात या तरफदारी के पारिगृनि व्याकरण के सम्बन्ध में उठने वाले आक्षेपों का विवेचन करना, जहाँ एक तरफ अनावश्यक आलोचनाओं के विरोध में रक्षा करता हुआ पारिगृनि की सत्यासत्य परीक्षा करता है वहाँ वह दूसरी तरफ सूत्रों की कमी को पूरा करता है। अनावश्यकों को पृथक् करता है और यह भी जोड़ देता है कि यह पारिगृनि का सूत्र उपेक्षा करने योग्य है। वह ऐसा वहीं करता है जहाँ रक्षा एवं भीचित्य असम्भावित होते हैं ३।"

''कात्यायन को पाणिनि के कठोर ग्रालोचक के रूप में न देखकर मैं उन्हें पाणिनि का एक न्यायसंगत प्रशंसक कहना ग्रधिक उपयुक्त समझुँगा ।''

१. श्री रजनीकान्त गुप्त-पागिनि, कलकत्ता १६२८, पृ० ६८।

२. श्री गिरिधर शर्मा — पाणिनि परिचय – का० सं० १९५४, पू०३१।

<sup>3.</sup> Dr. F. Kielhorn., Katyayen and Patanjali, p. 48.

<sup>4.</sup> Dr. F. Kielhorn., Katyayan and Patanjali, p. 47.

यद्यपि डा॰ कीलहार्न ने भी कुछ श्रंशों में प्रो॰ गोल्डस्ट्रकर श्रादि की विचारधारा का अनुसरण कर लिया है तथापि जहाँ प्रो॰ गोल्डस्ट्रकर श्रादि स्पष्ट शब्दों में प्रतिपक्षी के रूप में कात्यायन को मानते हैं, वहाँ डा॰ कीलहार्न ने कात्यायन को पाणिनि का ''सत्यासत्य परीक्षा करने वाला'' श्रादि कहा है। डा॰ कीलहार्न के ''न्यायसंगत'' में भी बहुत से वे विचार श्रा जाते हैं जिनके श्राधार पर प्रो॰ गोल्डस्ट्रकर श्रादि ने कात्यायन को कठोर श्रालोचक के रूप में माना है।

प्रो० कोलब्रुक की टिप्पणी जिसे हम पीछे दे चुके हैं, वस्तुतः बहुत महत्त्वपूर्ण है ग्रीर सूक्ष्म विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि डा० कीलहानं, कात्यायन के विचार में उनसे ग्रागे नहीं जा सके हैं।

प्रो० भण्डारकर के विचार कुछ यधिक स्पष्ट हैं-

''कात्यायन सूत्रों की व्याख्या ग्रौर समर्थन करता है, कभी प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रौर कभी इस प्रक्रिया का ग्राश्रयण लिये विना ही। वह सूत्रों में संशोधन करता है ग्रौर इस प्रकार उसकी ग्रालोचना करता हुग्रा समभा जाता है। ग्रथवा उसमें दोष दर्शन करता है। वह सूत्रों की पूर्ति करता है ''।

प्रो० गोल्डस्ट्रकर जैसे विद्वान् ने, जिसने बड़ी लगन एवं धैर्य से संस्कृत व्याकरण शास्त्र का अभ्यास किया एवं महाभाष्यादि के सम्बन्ध में उत्तम विवेचना प्रस्तुत की, वार्त्तिकों के सम्बन्ध में इतना कठोर निर्ण्य क्यों अपनाया? हमारे विचार से भाष्यकार, कैयट एवं नागेशादि को उक्तियाँ अवश्यमेव उनकी सहायक रहीं होगी। भाष्यकार अने क स्थलों पर कात्यायन का उपहास, प्रतिरोध, ग्रादि करते दीखते हैं। जैसे—

१—आहोपुरुषिकामात्रं तु भवानाह संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते ।

इस कथन से वात्तिककार का ग्रहंकार प्रदिशत होता है।

- २— पाणिनीये छक्षणे दोषोद्भावनमेतत् । । । ३—इदानीं भाष्यकारो वात्तिकदूषणमाह ।
  - Prof. Bhandarkar—Indian Intiquary Vo. 1. 5. 1876.
     p. 345.
    - २. भाष्य-की० सं० भाग १ पृ० १४ पं० १६।
  - ३. कैयट-प्रदीप ४।३।१४५ गु० प्र० सं० पृ० २५२।
  - ४. कैयट-प्रदीप शिषाहण, गु० प्र० सं०, पृ० ३४६।

# ४—एतेन सूत्रव्याख्यानाय प्रवृत्तस्य अनुक्तदुरुक्तिन्ता इत्यपास्तम् ।

इत्यादि बहुत से स्थल पदे पदे दृष्टिगोचर होते हैं, जिनसे इस प्रकार की विचारधारा का बनना स्वाभाविक है। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह भाष्यकार की शैली है—वे जितने कड़े शब्दों में पूर्वपक्ष की स्थापना करते हैं, उतने ही कड़े शब्दों में उत्तर-पक्ष का समर्थन भी करते हैं। ऐसा करते हुए, यह पूर्व पक्ष कात्यायन का है या स्वयं उनका, इसमें कोई विभिन्नता नहीं रहती। उदाहरणार्थ—आहोपुरुषिकामात्रं वाला वचन ऊपर दिया जा चुका है, जिसमें कात्यायन का ग्रहंकारित्व परिलक्षित होता है। ठीक है, परन्तु ७।२।६६ पर भी ऐसा ही स्थल है—

#### आहोपुरुषिकामात्रं तु भवानाह विष्यर्थमिति । वयं तु ब्रूमो नियमार्थ-मिति ।

यहां कात्यायन का नियमार्थ पक्ष है ग्रीर भाष्यकार ने विष्यर्थ रखा है।

ग्रब विचार करें तो प्रतीत होता है कि "ग्राहोपुरुषिकामात्रं" स्वयं ग्रपने

लिये प्रयुक्त करते हैं। ऐसी ग्रवस्था में इसमें सन्देह नहीं कि भाष्यकार का

दृष्टिकोण व्यक्तिविशेष पर न होकर विषय-प्रतिपादन पर रहता है।

भाष्यकार जहां ग्रनेक स्थानों पर वार्त्तिकों की ग्रनावश्यकता दिखाते हैं,
वहां उनका ग्राश्रयण भी लेते हैं। वचनप्रामाण्यात् द्वारा समर्थन भी करते

हैं। तस्मात् सुष्ठूच्यते ग्रादि के द्वारा मान्यता को स्वीकार करते हैं।

कात्यायन के सामने एक लक्ष्य है, भाषा के प्राधार पर शब्दसिद्धि। उसके लिये वे नवीन बचन बनाकर या सूत्रों में परिवर्तन या परिवर्धन करके कार्य चलाते हैं, साथ ही संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते, जिसके प्राधार पर सूत्रों के बिना बनाये ही कार्य सिद्धि दिखाते हैं। बहुत से स्थानों पर वे अपने पूरकों का स्वयं अन्य समाधान देते हैं। कात्यायन प्रयोजन देते हैं, भाष्यकार उसकी अन्यथासिद्धि करते हैं। जैसे—

- (क) प्रायः वात्तिककार वचनान्तर द्वारा सिद्धि दिखाता है-
  - शदेः शितः १।३।६०॥
- १—शदे शितः परसमैपदाश्रयत्वादात्मनेपदाभावः।
- २—सिद्धं तु लडादीनामात्मनेपद्वचनात्।
- १. नागेश—उद्योत—१।१।१, गु० प्र० सं० पृ० १५६।
- २. भाष्य की० सं० ७।२।६६ भाग ३, पृ० ३००, पं० १५-१६ ॥

इन दो वाक्तिकों में (१) में केवल शदेः शितः इतना ही सूत्र मानने पर ग्राक्षेप किया है। (२) में उसका समाधान शदेल डादीनामात्मनेपदं इस प्रकार का वचन बनाकर दिया है। भाष्यकार बचन बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने "शितः" यह पंचमी नहीं मानी, सम्बन्धषष्ठी मानी है या "शितः" को शिद्विषयक मान लिया है।

यहां भाष्यकार ग्रौर वात्तिककार दोनों के समक्ष एक समस्या है, 'शीयते'' यहां ग्रात्मनेपद कैसे हो ? वात्तिककार उसका समाधान थोड़ा सा वचन परिवर्तन करके देना है परन्तु भाष्यकार—सिध्यति । सूत्रं तर्हि भिद्यते कहकर यथान्याम में भी शीयते वन सकता है, यह दिखाता है। क्या ऊपर के उद्धरण से यह परिणाम निकलता है कि वात्तिककार विद्वेषबुद्धि से प्रेरिन होकर प्रथन उठा रहा है ?

(ख) बहुत से स्थानों पर कात्यायन स्वयं ग्रपने पूरक का समाधान देता है। जैसे—

प्रशंसायां रूपप् ४।३।६६२॥

१—प्रकृतेर्विङ्गवचनाभावात्तिङ् प्रकृतेरमभाववचनम्।

२—सिद्धं तु क्रियाप्रधानत्वात्।

३ - वृषलादिभ्य उपसंख्यानम्।

४—सिद्धं तु प्रकृत्यर्थवैसपष्ट्यः वचनात् ।

यहां (१) में पचित्ररूपम् में ग्रभाव का विधान किया है। (२) में समाधान दिया। (३) में पूरक वचन बनाया है। (४) में उनका समाधान दिया है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

यहां पचितिरूपम् एवं वृषल्रूपम् इन शब्दों की सिद्धि को घ्यान में रखकर वाक्तिक बनाये गये हैं। १ व ३. में वचन बनाने का सुभाव दिया, परन्तु यदि उनकी सिद्धि २ व ४. से हो जाती है तो स्वयं ही समाधान दे दिया है। यदि निश्चित ही कात्यायन प्रतिपक्षी होता तो वह १ व ३. वाक्तिक ही देता, २ तथा ४ नहीं, भले ही इसका समाधान भाष्यकार करते।

(ग) कात्यायन, पाणिनि-सूत्रों के प्रयोजनों को देता है— तौ सद् ३।२।१२६।।

१. भाष्य-की० सं० भाग १, पू० २८४, पं० १४-१६ ॥

२. भाष्य-४।३।६६ भाग २, पू० ४१८-१६ ।।

#### १—तौ सदिति वचनमसंसर्गार्थम्।

- (१) में ती सद् सूत्र के निर्माण का प्रयोजन दिया है।
- (घ) बहुत से स्थलों पर कात्यायन सूत्रप्रयोजन देता है, परन्तु भाष्य-कार उसका खण्डन कर देते हैं।

#### ऊदुपधाया गोहः ॥६।४।८६॥

- १—गोहिम्रहणं विषयार्थम्।
- २ अयादेशप्रतिषेधार्थं च।
- ३ —ह्नस्वादेशे ह्ययादेशप्रसंग उत्वस्यासिद्धत्वात्।
- (१-२) में 'गोह'' ग्रहण का प्रयोजन दिया है। (३) में उसके ग्रहण न करने पर दोष दिया है। इस प्रकार वात्तिककार सूत्र का समर्थन कर रहे हैं जब कि भाष्यकार १-३ का खण्डन कर देते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कात्यायन का दृष्टिकीण केवल शब्द-सिद्धि है। कात्यायन ऐन्द्र-सम्प्रदाय का है ग्रीर काशकृत्सन-व्याकरण से प्रभावित है। ग्रातः उसने सम्भवतः काशकृत्सन-व्याकरण के ग्राधार पर पाणिनि-व्याकरण का व्याख्यान किया है। पाणिनि द्वारा ग्रात्संक्षेपीकरण के कारण जो नियम स्थान न पा सके थे, कात्यायन ने उनको पूरक वचनों के रूप में रखा है। हमारे विचार में पूरक वात्तिकों का निर्माण सम्भवतः विशेष कर काशकृत्सन-व्याकरण से प्रभावित होकर किया होगा ग्रीर परिवर्तनों एवं परिवर्धनों को भी काशकृत्सन-व्याकरणगत सूत्रों के ग्राधार पर माना होगा।

कात्यायन के स्थान, काल, सम्प्रदाय-भेद एवं शैली आदि के सम्बन्ध में विशेष विचार अगले अध्यायों में किया है।

# भाष्यकार और उनका कात्यायन एवं पाणिनि के साथ सम्बन्ध

#### पतझिल एवं उनका काल!-

वात्तिकों के निर्माण के ग्रनन्तर ग्रपने से पूर्वज ब्रह्मा से लेकर कात्या-यन पर्यन्त वैयाकरणों के, विशेष कर कात्यायन एवं पाणिनि के, व्याकरण सम्बन्धी नियमों की न्यायिक जांच तथा विवेचना करके व्याकरण के मान्य सिद्धान्तों के निर्णय करने की ग्रावश्यकता संस्कृत क्षेत्र में हुई, एतदर्थ महा-मुनि पतंजिल से ग्रपने समय में उपलब्ध पाििंगिय एवं ग्रन्य व्याकरणों की महती ग्रन्थराशि का ग्रालोडन करके, पािणिनि-सूत्र-व्याख्यान-मिष, उन समस्त ग्रन्थों का सार संग्रह कर दिया है।

पाणिनि ग्रौर पतंजिल के मध्य में ग्रनेक वैयाकरण हुए। कात्यायन को छोड़कर सभी कर्नव्यनिवृत्ति सी करके चलते बने। पाणिनि की महान् विरासत को यदि किसी ने ग्रागे बढ़ाने का सफल कार्य किया तो वह है पतंजिल।

उस महान् विचारक ने ग्रागे की पीढ़ियों के लिए ग्रपनी व्याकरण क्षेत्र में ग्रसामान्य प्रतिभा की छाप छोड़ दी। वह ग्राह्वेतीय व्याख्याता है, पर साथ ही उसके मौलिक खोजपूर्ण विचार उसे उस श्रेणी से उठाकर स्वतंत्र विचारकों की श्रेणी में लाकर खड़। कर देते हैं।

पतंजिल ने महाभाष्य में पाणिनि के सूत्रों तथा उन पर रचे गये वाित्तकों की साधक बाधक व्याख्या की है। जहां वह कात्यायन की या प्रपने से पूर्व वर्त्तमान ग्रन्य व्याकरण सिद्धान्तों की अपनी विचार प्रणाली से कटु एवं न्यायिक जांच करते हैं, वहां पाणिनि की भी ग्रालोचना को नहीं भूलते। इस प्रकार की निर्भीकता एवं ग्रवशंवद ग्राचरण उनके पाण्डित्य का ही ग्रलंकरण है। जहाँ पाणिनि के व्यक्तित्व एवं विचारों ने पतंजिल को ऊँचा उठाया, वहाँ यह कहना ग्रियिक उपयुक्त होगा कि पतंजाल ने पाणिनि को ऊँचा उठाया।

उस स्वतंत्र विचारक एवं बहुश्रुत विद्वान् को प्राचीन ग्रन्थकार, व्याख्याकार एवं कोश-कारों ने ग्रहिपति, फिरिएभृत, शेषराज, शेषाहि, श्रे

- १. चक्रपाणि-चरकटीका—पातंजलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः । मनोवाक्कायदोषाणां हर्नेऽहिपतये नमः ॥१।१॥
- २. भोजराज-भोजवृत्ति का प्रारम्भ, —वाक्चेतोवपुषां मलः फिर्मिभृताम-त्रैव येनोद्धृतः ।
- ३. ग्रमरचन्द्र सूरि-हेमबृहद्वृत्यवचूर्गिका, —यदाह शेषराजः —निह गोधाः सर्पन्तीति सर्पणादहिर्भवति ।
- ४. वल्लभदेव-शिशुपालवध-टीका,—पदं —शेषाहिविरचितं भाष्यम् २।११२॥

चुरिंगुकार, पदकार, नागनाथ, फर्गा भोगीन्द्र, गोनर्दीय एवं गोिंगुकापुत्र गादि नामों से स्मरण किया है।

बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न पतंजिल व्याकरण के विषय में ग्रबाधगित था। साथ ही सांख्य, योग, न्याय, रसायन, कोष, काव्य, ग्रादि पर भी उसका पूर्ण ग्रिधिकार था। उसके सर्वाङ्गोण व्यक्तित्व का परिचय उन ग्रन्थों के देखने से मिलता है।

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने भारतीय परम्परा एवं प्राचीन विचार -धाराग्रों का ग्रनुसरण करते हुए पतंजिल के भाष्य का काल २००० वि० पूर्व माना है। प्रे भले ही ग्राजकल इस मत पर विद्वान् घ्यान न दें, परन्तु श्री मीमांसक जी

- १. भतृ हिरि-भाष्यदीपिका, युधिष्ठिर मीमांसक का हस्तलेख पृ० १७६, १६६, २१६। सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका,—कदाचित् गुणो गुिए विशेषको भवति । कदाचित् गुणिना गुराो विशेष्यते इति चुिराकारस्य प्रयोगः पृ० ७ । स्कन्द स्वामी निरुक्त टीका ३।१६। तुलना करो—महाभाष्य १।१।५७। इत्सिंग ने अपनी "भारत यात्रा में" भाष्य को "चुिण" कहा है, पृ० २७२ ।
- २. स्कन्द स्वामी की निरुक्त टीका १।३। उब्बट-ऋक्प्रातिशाख्य १३।१६ की टीका।
- ३. कैयट-प्रदीपविवरण, —तत्र जात इत्यत्र तु सूत्रे लक्षणत्वमाश्रित्यैषां सिद्धिमभिधास्यति नागनाथः ॥४।२।९२॥
- ४. कौण्डभट्ट-वैयाकरणसार-कारिका-''फणिभाषितभाष्याब्धेः'' का॰ १ पृ० ७॥
- ५. रामचन्द्र दीक्षित "भोगीन्द्र तेषां भुवि वात्तिकानाम्" ।१।६३।।
- ६. यादव वैजयन्ती कोष:—'गोनर्दीय: पतंजिलः' पृ० ९६ इलोक १५७। राजशेखर-काव्यमीमांसा, यस्तु प्रयुक्ते तत्प्रमाणमेवेति गोनर्दीय: पृ०२६। कैयट-प्रदीप,—भाष्यकारस्त्वाह १।१।२० गु० प्र०सं०३०२ नागेश-प्रदीपोद्योत,—गोनर्दीयपदं व्याचष्टे भाष्यकार इति पृ० ३०२।
- ७. नागेश-प्रतिपोद्योत, —गोगिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः १।४।५१ गृ० प्र० सं० पृ० ३६७ ।।
- द. युधिष्ठिर मीमांसक-सं० व्या०शा० इतिहास भा० १, पृ० ३१८-३२८।।

ने जो प्रमाण दिये हैं वे विचारकों के लिये नवीन दिष्टकोरण ग्रपनाने में पर्याप्त सहायक होते हैं। ग्राजकल पतंजिल का प्रमुखतया मान्य समय द्वितीय शताब्दी ई० पू० के मध्य हैं।

#### पतञ्जलि के महाभाष्य की विशेषतायें

महाभाष्य पारिएति-व्याकरए का एक प्रामारिएक ग्रन्थ है। क्या नवीन स्या प्राचीन समस्त वैयाकरण महाभाष्य के सम्मुख नतमस्तक हैं। महाभाष्य के सूक्ष्म पर्यालोचन से विदित होता है कि यह ग्रन्थ न केवल व्याकरए शास्त्र का प्रामारिएक ग्रन्थ है ग्रिपतु समस्त विधाओं का श्राकर ग्रन्थ है।

इसीलिये भर्तृ हिर ने वान्यपदीय में लिखा है— कृतेऽथ पतंजिलिना गुरुणा तीर्थद्शिना । सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ।।

पतंजिल ने न केवल कत्यायन के वार्त्तिकों को ही ग्रपने व्याख्यान में स्थान दिया, ग्रपितु कत्यायनातिरिक्त वार्त्तिककारों के वार्तिकों को भी वहीं स्थान दिया है जो कात्यायन के वार्त्तिकों को। उनके व्याख्यानों को भी उसी दृष्टि से जांचा है जिस दृष्टि से पाणिति एवं कात्यायन को परखा है। भाष्यकार ने उन वार्त्तिकों के उद्धरण देते समय कहीं-कहीं कुछ वार्तिककारों के नाम भी दिये हैं। परन्तु प्रायः ऐसे बहुत से वचन हैं जिनके निर्माता का नाम भाष्यकार ने नहीं दिया ग्रीर उनकी कड़ी जांच ग्रारम्भ कर दी।

भारतीय परम्परा में संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति के कारण नवीन परिवर्तनों को भाषा में स्थायी ग्रंग बनाने के लिये सूत्रों एवं वार्त्तिकों में संशोधन ग्रंपिक्षत थे। पतंजिल से पूर्व, पािणिनि के बाद, ग्रनेक वाित्तिककारों ने संशोधनात्मक वाित्तिकों की रचना की। भाष्यकार का दिष्टिकोण इन सभी ग्राचार्यों के द्वारा कथित संशोधनों की तात्कािलक भाषा के ग्राधार पर जांच पड़ताल करना था। कही कारण है, बहुत से शब्दों की सिद्धि के लिये निमित वाित्तकों का केवल इस लिये ही खण्डन कर दिया कि उनका प्रयोग तात्कािलक भाषा में समाप्त था। कुछ के लिये वास्तिवक लोक की भाषा का ग्राश्रयण लेकर वाित्तक द्वारा प्रदत्त दोष को ही शुद्ध णब्द के रूप

१. भर्तृ हरि-वाक्यपदीय, २।४८६॥

२. पतंजलि-महाभाष्य—ग्रनभिधानात् ।

में स्वीकार किया और उनके द्वारा दिये समाधानों का लोकाश्रय से खण्डन कर दिया। 9

इस प्रकार महाभाष्य न तो समस्त पाणिनि-सूत्रों पर रचा गया है ग्रौर न केवल कात्यायन के वात्तिकों पर। यह विभिन्न ग्राचार्यों द्वारा रचे गये व्याकरण सम्बन्धी नियमों का समीक्षात्मक महाग्रन्थ है।

यही कारण है कि व्याकरण-सम्प्रदाय में बहुत से भाष्य निर्मित हुए पर कोई भी ग्रन्थ महाभाष्य के नाम से नहीं पुकारा गया। एकमात्र पतंजिल का ही भाष्य, महाभाष्य के नाम से व्यवहृत हुआ है। इसकी महत्ता इसी में है कि यह ज्ञान में महान् है, यह शक्ति में महान् है, एवं ज्योति में महान् है।

कथा सिरत्सागर में कहा हैं—
महान्तश्च महान्येव कुच्छ्राण्युत्तीर्य धेर्यंतः ।
महतोऽर्थान् समासाद्य महच्छब्द्मवाप्नुयात्रे॥

#### माध्य की परिभाषा

सूत्रस्थं पदमादाय वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।।

तथा-

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सृत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यक्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।।

स्पष्ट है कि सूत्रों पदों या अर्थ की, सूत्रानुसारी वाक्यों द्वारा व्याख्या या वर्णन और अपने पदों का भी व्याख्यान जहां हो, वह ''भाष्य'' नाम से व्यवहृत होता है।

काव्यमीमांसा में, भाष्य का लक्षण करते हुए लिखा है— आक्षिप्य भाषणात् भाष्यम्"।

- १. पतंजलि-महाभाष्य—इष्टमेवैतत् संगृहीतम् ८।१।४४ भा० ३, पृ० ३७८ ॥ ८।२।२५ भा० ३ पृ० ४०३ प० १७ ॥
- २. सोमदेव-कथासरित्सागर, मध्याय ३८।
- ३. क्षितीशचन्द्र-मंजूषा ४।६ पृ० २८७ से उद्ध्त ।
- ४. दाधिमथ-छायाटीका, नवाहिनक नि०सा०सं० पृ० २ से उद्धृत ।
- ५. राज शेखर-काव्यमीमांसा, पृ० ११ पटना प्रकाशन ।

स्रथात् भाष्य उसे कहते हैं जहां ग्राक्षेप एवं समाधानादि द्वारा व्याख्यान किया गया हो। इसी बात को हरदत्त ने कहा है—

#### आक्षेपसमाधानपरो प्रन्थो भाष्यम् ।

महाभाष्य प्रथमतः पाणिनि-सूत्रों पर भाष्य है इसके लिए उसने वार्तिकों का श्राश्रय लिया है वह पाणिनि-सूत्रों की श्रालोचना करता है। इस श्रालोचना के लिये उसने कात्यायन की श्रालोचना-प्रक्रिया पूर्णरूपेण स्वीकार की है श्रीर वह इसका अच्छे प्रकार से व्यवहार करता है। जहां कात्यायन ने पाणिनि के विवेचनीय सूत्रों को छोड़ दिया, वहां पतंजिल ने उन पर भी विचार किया है। कुछ स्थानों पर वह कात्यायन के दिये खण्डन-प्रकारों को स्वीकार न कर श्रपनी स्वयं की युक्तियां प्रस्तुत करता है। कहीं कहीं वह कात्यायन के वार्तिकों द्वारा किये गये श्राक्षेपों का भी समाधान करता है। कुक्ष स्थानों पर वह कात्यायन द्वारा स्वीकृत पाणिनि-सूत्रों पर उनके वार्तिकों का खण्डन कर, सूत्रों की श्रनावश्यकता सिद्ध करता है। इस प्रकार हम देखते हैं, वह साधारण श्रथों में भाष्य नहीं श्रपितु पाणिनि-सूत्र-व्याख्यानिमष एक स्वतंत्र विचार करने वाला ग्रन्थ है।

पतञ्जिल ने ग्रपने स्वतंत्र वात्तिक भी गागिति-सूत्रो पर बनाये ग्रौर उनका व्याख्यान भी किया, जिन्हें हम ''भाष्येष्टि' नाम से पुकारेंगे। स्वपदानि च वण्येन्ते । भाष्य-परिभाषा इस दृष्टि से उपयुक्त ही है। कुछ स्थानों पर उसने कात्यायन के वाित्तकों की ग्रालोचना के खण्डन के लिये भी वचनों का निर्माण किया ग्रौर उसी प्रकार उनका व्याख्यान भी किया है। इसके साथ साथ कात्यायन के समर्थक वाित्तकों का निर्माण भी किया है। इस प्रकार यह भाष्य व्याकरण के विभिन्न विचारों, नियमों एवं विधाग्रों का एकमात्र संग्रह ग्रन्थ हैं।

#### भाष्य-शैली

पतंजिल ने वात्तिकों एवं पाणिनि-सूत्रों की समीक्षा में उनकी उपादेयता एवं अनुपादेयता पर विचार करते हुए जो अन्थराज रचा वह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इस अन्थ में पतंजिल ने व्याकरण जैसे दुरूह एवं शुष्क विषय को जिस सरल, सरस रूप में हदयंगम कराया है वह देखते ही बनता है। इसके समान प्रश्नोत्तरात्मक रोचक संवादशैली, सरलभाषा, विशाल

१. हरदत्त-पदमंजरी का० सं० प्० १।

दृष्टिकोगा एवं उदात्त विषय-प्रतिपादनपद्धित ग्रन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिलती। इसकी रचना पद्धित का ग्राश्रयण लेकर संस्कृत साहित्य में बहुतों ने इसके ग्रनुकरण का प्रयास किया है जैसे कि शंकराचार्य ने उपनिषद् भाष्य में, शबर ने मीमांसा भाष्य में, मेथातिथि ने चरक संहिता टीका में, कुल्लूक ने मनुस्मृति टीका में, सायण ने श्रथवंवेद भाष्य में ग्रौर विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य में; परन्तु कहीं किन्हीं की भाषा प्रांजल नहीं तो किसी की सरस ग्रौर सरल नहीं, किन्हीं की विषय-प्रतिपादन में उत्कृष्ट नहीं। इस प्रकार भाषा की सरसता, सरलता, प्रांजलता, स्वाभाविकता ग्रौर विषय-प्रतिपादन-शैली की उत्कृष्टता ग्रादि की दृष्टि से यह ग्रन्थ समस्त संस्कृत वाङ्मय में ग्रादर्शभूत है।

देश की तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, एवं साहित्यिक स्थित पर भी मनोरंजक सूचनाएं मिलती हैं।

पतं जिल की व्याख्यान-पद्धित उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।
यदि किसी दृष्ट से पाणिनीय सूत्र में कुछ न्यूनता दृष्टिगोचर होती है तो
पतं जिल नवीन पूरक वचन बनाने से पहिले यह अच्छे प्रकार देख लेते हैं कि
वस्तुतः इसके लिये वचन बनाना आवश्यक है या नहीं, नहीं तो प्रायः उन किमयों
को सूत्रों से ही जापक देकर, योगविभाग करके, लोक आश्रयण लेकर, या इसी
प्रकार के अन्य समाधानों का आश्रय लेकर कार्य चलाते हैं। यथासम्भव
वात्तिक का बोझ सूत्र पर न पड़े यही दृष्टिकोण उनका रहता है। उनकी
अन्यथासिद्धि वाली शैली को आगे के वैयाकरणों ने खूब विस्तृत एवं
पहलवित किया है।

उदाहरण के लिये भाष्यकार की सरसता के कुछ स्थल लीजिये-

अस्त्यप्रयुक्तः सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्ताः ! तद्यथा । ऊप तेर चक्र पेचेति । किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः । प्रयोगाद्धि भवान्शब्दानां साधुत्व-मध्यवस्यति य इदानीमप्रयुक्ता नामी साधवः स्युः ॥ इदं विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्ता इति । यदि सन्ति नाप्रयुक्ता अथाऽप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम् । प्रयुक्जान एव खलु भवानाह् सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इति । कश्चेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति न ब्रूमोऽस्मा- भिरप्रयुक्ता इति । किं तर्हि । छोकेऽप्रयुक्ता इति । ननु च भवानप्यभ्यन्तरो छोके । अभ्यन्तरोऽहं छोके न त्वहं छोकः ।।

यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोकोऽभ्युद्येन युच्येत । कश्चेदानीं भवतो मत्सरो यदि सर्वो लोकोऽभ्युद्येन युच्येत । न खलु कश्चिन्मत्सरः प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति । फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः ।।

आहोपुरुषिकामात्रं तु भवानाह संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेश-श्रोचत इति । वयं तु ब्रूमो विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति ।।

## न छत्त्रणेन पदकारा अनुवर्त्याः पदकारैर्नाम छक्ष्णमनुवर्त्यम्<sup>8</sup>।

इस प्रकार के स्थल पदे पदे हैं, जिनको साधारण संस्कृत जानने वाला भी बहुत सुगमता से हृदयङ्गम कर सकता है। यही कारण है कि भाष्याध्ययन में जो ग्रानन्द श्राता है वह किसी सरस काव्य के ग्रध्ययन से कम नहीं होता।

### माष्य और वार्त्तिक में अन्तर

पतंजिल के महाभाष्य प्रन्थ में वात्तिकों का भी ग्रस्तित्व है, जिसे हम प्राचीन व्याकरण के विद्वानों के द्वारा जानते ग्राये हैं। पर कठिनता यह है कि पृथक् वात्तिकपाठ के रूप में कोई प्रन्थ जपलब्ब नहीं होता है। जो कुछ भी वार्तिक माने जाते हैं, सब भाष्य में ही हैं। ऐसी ग्रवस्था में वस्नुत: भाष्यांश कितना है ग्रीर वात्तिकांश कितना, इस वात का परिज्ञान ग्रतीव कठिन है। भारत के कई पुस्तकालयों में वात्तिकपाठ नाम से कुछ हस्तिलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनके ग्रन्त में (कात्यायन विरचितम्) इस प्रकार का पाठ है। परन्तु यह ग्रन्थ कोई पृथक् वात्तिकपाठ हो, ऐसा नहीं है, यह तो भाष्य में से एकत्रित किया हुग्रा संग्रह ग्रन्थ है। इतना ही नहीं इनका संग्रह भी बड़ा निकम्मा, ग्रशुद्धियों से परिपूर्ण एवं नवीन है। महाभाष्य के

१. पतंजलि-महाभाष्य, की० सं०, भाग १, पृ० ८-९।

२. ,, ,, ,, पु० १०, पं० ९-१०।

३. ,, गु०१४, पं०१५-१९।

<sup>8. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,</sup> 

व्याख्याताम्रों ने भ्रथवा पारिएनि के उत्तरवर्ती मन्य वृत्तिकारों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला कि इस प्रकार का ग्रंश वात्तिक है। हां, केवल किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर वात्तिक या वात्तिककार ग्रादि शब्दों द्वारा कुछ संकेत अवश्य मिलता है, पर केवल उतना ही वात्तिक-परिज्ञान में साधक नहीं। यतः वात्तिकों के भाष्य से पथककरण की कोई ऐसी कसौटी होनी चाहिए जिससे हम जान सकें कि वह वात्तिक है और यह भाष्य। इस सम्बन्ध में विद्वान डा० कीलहार्न ने ग्रथक परिश्रम करके भाष्य की शैली. भाषादि के ग्राधार पर वात्तिकों एवं भाष्य के पृथक्करण के कुछ सिद्धान्त निश्चित किये ग्रीर उन्हें ग्राधार मानकर ही भाष्य का सम्पादन किया है। त्रो० गोल्डस्ट्कर एवं प्रो० वेबर मादि ने भी इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया। डा० कीलहार्न ने वात्तिक एवं भाष्य के पथक्करण के सम्बन्ध में बहुत सी युक्तियां एवं प्रमाण भी दिये जिससे वार्तिकों एवं भाष्य में ग्रन्तर ज्ञात हो सके। उनकी विचार प्रणाली मौलिक एवं उपादेय है। भले ही हम उनके सभी विचारों से सहमत नहीं, जैसा कि यथासमय इस पर विचार करेंगे, परन्त इतना निश्चित है कि उन्होंने जो कुछ भी प्रमाण दिये हैं, उनसे बहुत ग्रंशों में यह स्पष्ट हो जाता है कि भाष्य एवं वात्तिक में भेद क्या है? वात्तिकांश कितना है और व्याख्यानांश कितना ? हम उन सभी युक्तियों भीर प्रमाणों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

प्रथम पाद के विचार के ग्रधार पर डा० कीलहार्न जिस परिणाम पर पहुँचे उन्हीं के शब्दों में 9—

''एक ही निर्माता अपने बनाये अन्थ में एक ही विषय में दो प्रकार की व्याख्या-शैलियों का अनुसरण नहीं कर सकता इस लिये भाष्य में दो पृथक् भेद हैं जिन्हें भाष्य में रखा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि पतंजिल ने जहां वाक्यांश और व्याख्यान दोनों दिये हैं वहां एक उसका नहीं है। '''''वाक्यांशों की भाषा एवं शैली पृथक् पृथक् है इसलिये भाष्य एवं वाक्यांशों के निर्माता पृथक् हैं''। अन्त में कहा है—''पतंजिल की उद्धरण देने की प्रक्रिया जिससे वाक्यांश उद्धृत किये गये हैं—वह यह स्पष्ट कर रही है कि इन वाक्यांशों का निर्माता पतंजिल से अन्य है। '''

''इन्ही व्याख्येय वाक्यांशों को वात्तिक नाम से कहा गया है।''

<sup>1.</sup> See: Dr. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali". P. 25-27

इस सिद्धान्त के आधार पर विवेचन करते हुए कुछ ऐसे स्थल हैं जहां निश्चय करना कठिन हो जाता है कि वहाँ व्याख्येयवाक्यांश (वात्तिक) हैं या पतंजिल का स्वयं का श्रपना टिप्पण । इस सम्बन्ध में डा॰ साहब अपना श्रमुभव लिखते हैं—

कात्यायन की शैली, भाषा तथा प्रिक्रया का जितना अच्छा अनुभव हो जावेगा तब वे स्थल जो कि किठन एवं सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं, सरल

तथा सन्देह रहित हो जायेंगें।

### भाष्यकार का पाणिनि एवं कात्यायन के साथ सम्बन्ध

विचारणीय यह है कि पतंजिल का वात्तिककार कात्यायन से एवं सूत्रकार पाणिनि से किस प्रकार का सम्बन्ध है ?

शब्दकल्पद्रुमकार ने लिखा है—

परं पतंजिलः सूत्रपाठस्य वाक्तिकस्य च महाभाष्यं विधाय सर्वेतः प्रमादपरिशून्योऽयं अष्टाध्यायी प्रन्थ इति प्रदर्शयन् कात्यायनीयतीव्रदृष्ट्या ररक्षेनं समादरणीयं प्रन्थमुक्तमम् ।

श्रथीत् भाष्यकार ने सूत्रों श्रीर वार्त्तिकों का भाष्य किया है, जिसके द्वारा पाणिनि का श्रष्टाध्यायी ग्रन्थ प्रमादादि दोषरहित है, यह सिद्ध करते हुए समादरणीय उस ग्रन्थ को कात्यायन के भयंकर श्राक्षेपों से बचाया है।

हरदत्त ने भी कहा है—

सूत्रकारेणानुक्तं वाक्तिककार आह तदुक्तं च दूषयित, एवं भाष्यकारो वाक्तिककारेण । स्पष्ट है कि भाष्यकार ने पाणिनि-सृत्रों की रक्षा के हेतु कात्यायन के भयंकर ग्राक्षेपों का खण्डन किया है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि कात्यायन पाणिनि का शत्रु ग्रीर पतंजिल, पाणिनि का मित्र तथा कात्यायन का विरोधी है।

पाइचात्त्य विद्वानों में प्रो० गोल्डस्ट्रकर ने इस विषय को लेकर विचार किया और वे भी इस के समान ही अपना मत निर्धारित कर सके। गोल्डस्ट्रकर ने अपने ''पाणिनि'' ग्रन्थ में भाष्यकार का कात्यायन और पाणिनि के साथ सम्बन्ध क्या है ? इस पर पर्याप्त विचार किया है, संक्षेप में उनके

See: Dr. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali" p. 27.

२. हरदत्त-पदमंजरी का० मं० पृ० ५१।

विचारों को हम यों कह सकते हैं 9-

- १—पतंजिल का उद्देश्य, पािशानि की ग्रालोचना करना एवं कात्यायन पर ग्राक्षेप करना है।
- २-भाष्य, कात्यायन से मतभेद-प्रदर्शनार्थ रचा गया है।
- ३ यह सामान्य अर्थ में टीका न होकर (कात्यायन के वार्त्तिकों की टीका न होकर) आलोचनात्मक विवरण है।
- 1. Prof. Theodor Goldstucker, "Panini: His Place in the Sanskrit Literature" (Allahabad, 1914) P. 92-93

"The position of Patanjali is analogous, though not identical. For from being a commentator on Panini, he also could more properly be called an author of Varttikas. But as he has two predecessors to deal with, instead of one, -and two predecessors, too, one of whom is an adversary of the otherhis Great Commentary undergoes, of necessity, the influence of the double task he has to performs now of criticising Panini and then of animadverting upon Katyayana. Therefore, in order to show where he coincided with, or where he differed from the criticism of Katyayana, he had to write a comment on the Varttikas of his latter grammarian; and thus the Mahabhashya became not only a commentary in the ordinary sense of the word, but also, as the case might be, a critical discussion, on the Varttikas of Katyayana; while its Ishtis, on the other hand, are original Varttikas on such Sutras of Panini as called for his own remarks.

I have already mentioned that Patanjali often refutes the strictures of Katyayana and takes the part of Panini; I may now add that, in my opinion, and as a few instances hereafter will show, he sometimes overdoes his defence of Panini, and becomes unjust to Katyayana. It is easy, however, to understand the cause of this tendency in Patanjali. The spirit of

४—उसने 'इष्टि' नामक स्वतंत्र वात्तिक पाणिनि-सृत्रों पर बनाये हैं। ५—वह प्रायः पाणिनि का श्रीचित्य सिद्ध करने के लिये कात्यायन के नियमों का खण्डन करता है।

independent thought, combined with the great acumen and consummate scholarship which pervade the work of this admirable grammarian to whom, as far as my knowledge goes, only one author of the later literature bears a comparison, I mean the Mimansa philosopher, Kumarila-could not allow him to become a mere paraphraser of another's works. An author like Patanjali can only comment on the condition that, in doing so, he developes his own mind, be it as adherent or as antagonist. And since Katyayana had left but little chance for a successor to discover many more blemishes in the Grammar of Panini than he had pointed out, an active and critical mind like that of Patanjali would find more scope and more satisfaction in contending with Katyayana than in completing Panini; and thus, I hold, we may explain his proneness to weaken even those censures of Katyayana which we should see reason to approve, did we not discover in favour of Panini arguments which will appear hereafter, but which were foreign to Patanjali.......His object being, like that of Katyayana, merely a critical one, Patanjali comments upon the Varttikas of Katyayana, because such a comment of his implies, of necessity, criticisms, either on Panini or on Katyayana: and, in consequence, no Varttika could be left unnoticed by him. Again, independently of Katyayana, he writes his own Varttikes to Sutras not sufficiently or not at all animadverted upon by the latter grammarian, because they, too, are criticisms, viz., on Panini. and like Katyayana, therefore, he passes over altogether all those Sutras which are unexceptionable to his mind."

- ६ ऐसा करते हुए कभी-कभी वह अत्याय भी कर जाता है।
- ७—वह स्वतन्त्र विचार की भावना वाला केवल ग्रन्वयार्थ निर्माता मात्र होना स्वीकार नहीं कर सकता था।
- पतंजिल ने बुद्धि-विलास के लिए भाष्य बनाया है, वहाँ आरोचना चाहे पक्ष में हो या विषक्ष में इसका ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि कात्यायन ने ऐसे अवसर नहीं छोड़े जहां उसके अतिरिक्त अन्य, उसके पश्चात् कार्य करने वाला पाणिनि-व्याकरण में दोषान्वेषण कर सके।
- ६—पतंजिल के ग्रालोचक मस्तिष्क ने कात्यायन के विरोध करने में ग्रिधक संतोष का ग्रनुभव किया है।
- १० उसने कात्यायन के ग्राक्षेपों का बलात् खण्डन भी किया है।
- ११ कात्यायन के वात्तिकों पर भाष्य किया है।
- १२- उसने कात्यायन के सभी वात्तिकों पर विचार किया है।
- १३—स्वतन्त्र, पाणिनि-सूत्रों के ग्रालोचनार्थ वात्तिकों का निर्माण भी किया है।
- १४—कात्यायन के समान ग्रनाक्षेपाई सूत्रों को पतंजिल छोड़ देता है। डा० बरनेल ने महाभाष्य को पाणिति के ऊपर ग्राक्षेपों ग्रीर उन ग्राक्षेपों के पतंजिल द्वारा दिये समात्रानात्मक मतों का संग्रह ग्रन्थ माना है।

एस॰ सी॰ चक्रवर्ती एवं श्री रजनीकान्त रे गुप्त ने भी पतंजित के भाष्य को कात्यायन के प्रबल ग्राक्रमण से रक्षार्थ माना है।

- 1. Dr. A.C. Burnell, "The Aindra Scool of Sanskrit Grammarians" (LONDON 1875) P. 92.

  "It thus appears to me that the Mahabhashya, as it stands, is rather a skilful compilation of the views of Panini's critics and of their refutation by Patanjali."
- 2. Prof. S.C. Chakrawartee, "Introduction of Nyas" Vol. I. P. 7.
  - "He defends Panini in it from the ill-conceived and often erroneous attacks by Katyayana preferred in his Varttikas."
  - ३. श्री रजनीकान्त गुप्त—''पाणिनि'' (बंगला सं०) पृ० ९२ (कलकता १९२८) ''पक्षान्तर में पतंजिल का भाष्य निर्मित हुग्रा।

प्रो० गोल्डस्ट्रकर भ्रादि के दृष्टिकोगों के सम्बन्ध में डा० कीलहार्न ने भ्रपने निबन्ध में ग्रच्छी विवेचना की ग्रीर वे जिस परिगाम पर पहुँचे, संक्षेप में वे ये हैं 9—

१—पतंजलि, कात्यायन के भ्राक्षेपों एवं परिवर्धनों का निराकरण करता है।

- २ पतंजिल का भाष्य पाणिनि-सूत्रों के श्रौचित्यसिद्धचर्थ बना, यह कथन ठीक नहीं है।
- ३—महाभाष्य प्रथमतः कात्यायन के वात्तिकों की टीका है, साथ ही वह उसका अनुयायी और अनुकरणकर्ता है।
- ४-पतंजिल की भ्रालोचना-प्रक्रिया कात्यायन के समान है।

श्रानेक स्थलों पर पाणिनि के सूत्रों की रक्षा कात्यायन के प्रबल श्राक्रमण से पतंजिल ने की। वस्तुतः वात्तिककृत श्राक्रमण से रक्षा के लिये महाभाष्य एक सुदृढ दुर्ग का कार्य करता है। कात्यायन श्रीर पतंजिल श्रापस में गुरु शिष्य भाव रखते हैं। पतंजिल ने कभी-कभी कात्यायन मत विरोधी होकर भी पाणिनि के मत का पोषण नहीं किया"।

1. Dr. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali" P. 50-52.

- ५—पाणिनि के उन सूत्रों पर, जिनका कि कात्यायन ने व्याख्यान नहीं किया, सम्भावित आक्षेपों का खण्डन करता है और कहीं-कहीं आक्षेपों का समर्थन कर पाणिनि-सूत्रों को शुद्ध करता है।
- ६ कहीं कात्यायन द्वारा दिये पाणिनि-सूत्र के आक्षेपों के समाधान का अपने हेतुओं से समर्थन भी करता है।

The Mahabhashya is in the first instance of commentary on Katyayana's Varttikas. This must be evident from all I have had occassion to state in the first part of this too is the view entertained by the native grammarians. Punyaraja informs us that Patanjali cemposed his work वात्तिक वास्यानपुर:सरम् and Jinendrabuddhi, when commenting on the word भाष्ये in the introductory verse of the Kasika-vritti, tells us distinctletly भाष्यं कात्यायनप्रणीतानां वाक्यानां पत-ञ्जलप्रणीतम्।

But Patanjali did not rest satisfied with being a mere commentator. Having started as commentator, he became a follower and imitator of the man whose work he was explaining. He unreservedly adopted Katyayana's method of discussing the sutras of Panini, and like most imitators carried that method to extremes. Finding that Katyayana had left unnoticed certain Sutras of Panini which were or which might appear to be liable to objection, he draw those rules within the range of his discussion, and either refuted the objections to which they seemed to be open, or showed that Panini was really in the wrong and that his rules ought to be corrected. On finding that Katyayana had failed to notice objections to rules which had been discussed by him, he thought it necessary to do what had been left undone by his master. On the other hand, not approving of the way in wich certain objections had been met by Katyayana, or finding that the objections refuted by the latter admitted of different refutations,

- ७-कात्यायन के ग्राक्षेपों का समाधान देता है।
- द -- कात्यायन के मान्य परिवर्तनों ग्रौर परिवर्धनों का भी खण्डन कर उसकी त्रृटि निकाल कर ग्राक्षेप का समर्थन करता है।
- ह—कात्यायन के ग्राक्षेप के समाधान का खण्डन कर उसकी त्रुटि निकाल कर ग्राक्षेप का समर्थन करता है।
- १० बहुत से स्थानों पर पतंजिल द्वारा की गई पाणिनि की मालोचना बडी विध्वंसकारिणी है।
- ११ —पाणिनि पर वात्तिककार की ग्रपेक्षा पतंजिल ने श्रधिक श्रावात किया है।

he either substituted his own refutations for those of Katyayana, or strengthened the views held by that scholar by additional arguments of his own. Again believing himself to be in the possession of arguments by which to refute objections to Panini's rules which had been stated by Katyayana, but which the latter had been unable to refute, or by which to prove the uselessness of corrections or additional rules which Katyayana had thought fit to adopt, he employed those arguments to refute those objections, corrections, and additional rules, and in doing so he refuted the Varttikas of Katyayana. On the other hand, there are not wanting instances in which he proved his superior skill by showing that Katyayana had done wrong in defending Panini, and by supporting the very objection which Katyayana had laboured to refute. If by adopting such a course of procedure Patanjali has defended Panini from some of the objections brought against him by Katyayana, it is on the other hand equally true that in many cases his criticism is much more thoroughgoing and destructive than Katyayana's, and that Panini has suffered more at his hands than at those of the Varttikakara.

जहाँ गोल्डस्टूकर के मत में कात्यायन पाणिन के प्रशंसक या मित्र के रूप में नहीं प्रतीत होते ग्रिपतु विरोधी—प्राय: बेढ़ क्ले विरोधी—के रूप में जान पड़ते हैं , वहाँ की लहा नं, कात्यायन को पाणिनि के एक कठोर ग्रालोचक के रूप में न देखकर उन्हें पाणिनि का न्यायसंगत प्रशंसक एवं ग्रनुयायी कहना ग्रिधक उपयुक्त समझते हैं । उसी प्रकार पतंजिल के सम्बन्ध में जहां प्रो० गोल्डस्टूकर के विचार से पतंजिल ने प्राय: कात्यायन के नियमों का खण्डन कर पाणिनि सूत्रों का ग्रीचित्य सिद्ध किया है , वहां डा० की लहा नं के मत से पतंजिल की ग्रालोचना (पाणिनि सूत्रों पर) ग्रिधक गहन ग्रीर विध्वंसकारिणी है ग्रीर यह भी सत्य है कि पाणिनि पर वार्त्तिककार की ग्रापेक्षा भाष्यकार ने ग्रीधक ग्राघात किया है ।

इस प्रकार प्रो॰ गोल्डस्टूकर के मत से कात्यायन, पाणिनि का शत्रु ग्रौर पतंजलि, पाणिनि का मित्र एवं कात्यायन का विरोधी है।

डा० कीलहार्न के मत में कत्यायन, पाणिनि का प्रशंसक (मित्र) और पतंजिल पाणिनि का विष्वंसकारी ग्रालोचक एवं प्रतिपक्षी है।

1. Prof. Goldustucker-Panini-P. 91.

"Katyayana, in short, does not leave the impression of an admirer or friend of Panini, but that of an antagonist,—often too, of an unfair antagonist."

2. Dr. F. Kielhorn—"Katyayana and Patanjaii"
P. 47.

"So far from calling Katyayana an unfāir antagonist of Panini, I would rather claim for him the title of a follower and judicious admirer of Panini"

3. Prof. Goldstucker, Panini, P. 92.

"Patanjali often refutes the strictures of Katyayana and takes the part of Panini".

4. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali" P. 52.

"It is on the other hand equally true that in many cases his critism is much more thorough-going and destructive than Katyayana's and that Panini has suffered more at his hands than at those of the Varttikakars."

स्पष्ट है कि कात्यायन भीर पाणिनि के सम्बन्ध में एवं पतंजिल, कात्यायन भीर पाणिनि के सम्बन्ध में कीलहार्न ने प्रो॰ गोल्डस्टूकर से इस भंग में विपरीत दिष्टकोण भ्रपनाया है इस विचार धारा के मूल में चाहे जो भाव निहित हो, फिर भी हमारे विचार में डा॰ कीलहार्न का दिष्टकोण भी पूर्ण पक्षपातरहित नहीं कहा जा सकता है, वैसे इनके विचार बहुत ग्रधिक उदार हैं।

# तीनों आचायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में स्वमन्तव्य

हमारे विचार से न कोई किसी का प्रशंसक या मित्र है ग्रौर न ही कोई किसी का शत्रु है। कात्यायन एवं पतंजिल के सम्मुख एकमात्र उद्देश्य था, शब्द-सिद्धि। वह भी भाष्यकार के शब्दों में—

### येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन् ।

अर्थात् लघु उपाय से अधिकाधिक शब्दों का ज्ञान हो सके। यद्यपि ये शब्द ग्रन्य स्थान पर पठित हैं तथापि इनमें निहित भावना भाष्यकार की हार्दिक ग्रभिलाषा का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रथीत् यथासम्भव कम शब्दों द्वारा ग्रविक ज्ञान, दूसरे शब्दों में संक्षेपीकरण । कात्यायन का दिष्टकोण भी यही था, परन्तु साथ ही यह नहीं भूलना चाहिये कि व्याकरण भाषा-ज्ञान का साधन है। इसीलिये जहाँ पाणिनि ने अपने अति संक्षेपीकरण की दिशा में कुछ नियमों को छोड़ दिया, वहाँ कात्यायन ने, यथासम्भव (ग्रपने विचार से) कम से कम नियमों को बनाया, जो कि पूरक वात्तिक हैं। यह भी हम पूर्व कह चुके हैं कि वात्तिक, सूत्रों के व्याख्यान हैं। ग्रतः व्याख्यान होने के कारण ग्रावक्यक है कि वह उदाहरण (प्रयोजन) भी दे, प्रत्युदाहरण या सूत्रपर आक्षेप भी करे, उसका समाधान भी करे और यदि वस्तुतः त्रुटि हो तो उसे भी सामने रख दे, इसी इष्टिकोण से वात्तिकों का निर्माण हुन्ना । इस प्रकार कात्यायन केवल पाणिनि-सूत्रों का व्याख्याता मात्र है, न वह पाणिनि का शत्रु है न मित्र । वह ऐन्द्रसम्प्रदाय से सम्बन्धित है, साथ ही; काशकृतस्न व्याकरण से प्रभावित । इसी कारण उस सम्प्रदाय के ग्रावश्यक नियमों का माहेश्वर-सम्प्रदाय के पाणिनीय-व्याकरण में प्रवेश करना ही कात्यायन का मुख्य ध्येय था।

१. भाष्य-की० सं० भाग १, पृ० ६ पंक्ति ३-४।।

पतंजिल का दिष्टकोएा भी संक्षेपीकरण ही था। उसके सामने पाणिनि म्रादि के सूत्र एवं कात्यायन।दि के वात्तिक थे। एतदर्थ उसने पाणिनि-सूत्रों एवं वात्तिकों को भ्रपने संक्षेपीकरण के दिव्हिकोगा के भ्राधार पर परखा। यथासम्भव अन्य उपायों (योगविभाग, ज्ञापक, परिभाषा, ग्रादि) का श्रवलम्बन लेकर, उसने विद्यार्थी के मस्तिष्क पर श्रधिक स्मरण करने के बोझ को हलका किया। शब्दों की सिद्धि के लिये विना नियम बनाये ही कार्यं चलाया, चाहे वह नियम वात्तिककार का हो या स्त्रकार का। पर उसके साथ तात्कालिक भाषा को भी नहीं छोड़ा। यही कारण है, भाषा में कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग होने लगा था तथा कुछ शब्दसिद्ध्यर्थ नियम कात्यायन या पाणिनि दोनों की दिष्ट में भूल से या संक्षेपीकरण के कारण स्थान न पा सके थे, उनका तात्कालिक भाषा के ग्राधार पर, नियम-निर्माण करना म्रावश्यक जानकर, भाष्यकार ने नवीन नियमों को भी बनाया। साथ ही भ्रपनी व्याख्यान परिभाषा के भ्राधार पर, जिसका भ्रवलम्बन कात्यायन ने सूत्र-व्याख्यान में किया था, वात्तिकों एवं सूत्रों दोनों का व्याख्यान किया। पाणिनि के नियमों का भी संक्षेप किया, साथ ही कात्यायन के नियमों का भी संक्षेप किया। कुछ स्थानों पर जहां कात्यायन ने पाणिनि के संक्षेपीकरणार्थ नियमों को ग्रनावश्यक माना था, उनकी भी युक्तियुक्तता को परला ग्रीर ग्रावश्यक दिव्दकोण ग्रपनाया। बहुत स्थलों पर कात्यायन के संक्षेपीकरण की पुष्टि की। किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर ग्रसंभावित संक्षेपीकरण की प्रयथार्थता भी दिखाई है। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्रष्टाध्यायी का पठन पाठन चल रहा था, वात्तिक तो व्याख्यान ग्रन्थ है। श्रतः वात्तिकों की अपेक्षा अष्टाध्यायी-सूत्र अधिक उपयुक्त हैं, श्रीर उनके स्परग में विशेष काठिन्य नहीं। ग्रतः उन वात्तिककृत परिवर्तनों या परिवर्धनों की अपेक्षा, सूत्रों का स्मरण सुगमता से शास्त्र-प्रवृत्ति में सहायक होगा, इस विचार से स्त्रकृत न्यास को उचित माना है। किन्हीं स्थानों पर कात्यायन के परिवर्तनों श्रीर परिवर्धनों को स्वीकार भी कर लिया है। कुछ स्थानों पर स्वयं परिवर्तनों ग्रौर परिवर्धनों का सुभाव दिया है। कुछ स्थानों पर व्याख्यान-प्रसंग में पाणिनि-सूत्रों पर शंकाग्रों का, जिसका कि कात्यायन समाधान न दे पाये थे, उत्तर दिया है।

इस प्रकार सभी में संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति बनी रही। जैसे पाणिनि ने म्रन्य बृहद्व्याकरणों का संक्षेपीकरण किया भ्रौर नवीन नियम भी बनाये, उसी प्रकार कात्यायन ने पाणिनि-सूत्रों का व्याख्यान, संक्षेपीकरण एवं नवीन नियमों का निर्माण किया। पतंजिल ने भी इसी को अपनाया। पर यह नहीं भूलना चाहिये कि सभी भाषाशास्त्रियों ने भाषा का ग्राश्रयण लिया और उसी के ग्राधार पर व्याख्यान, परिवर्तन ग्रौर परिवर्धन भी किये। इस प्रकार कोई किसी का प्रशंसक या मित्र नहीं ग्रौर न कोई किसी का विरोधी है।

### स्वमन्तव्य के उपपादन के लिये ३।१।१ के ३४ सूत्रों का संक्षेप

ग्रपने उपर्युक्त कथन को हम उदाहरण द्वारा ग्रधिक स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए तृतीय ग्रध्याय के प्रथम पाद के प्रथम तीन भ्राह्मिकों (३।१।१ से ३।१।४०) को लिया जाता है—

१—में (८) वार्त्तिक हैं । इनमें सूत्र-व्याख्यान-प्रसंग में १-५ में सूत्र की ग्रतिप्रसक्ति दिखाई ग्रौर उसका समाधान दिया है। ६-८ में प्रत्ययाभाव-रूप शंका उठाई ग्रौर उसका समाधान दिया है। भाष्यकार भी सहमत हैं, परन्तु ७. में पंचमीनिर्देश का जो सुझाव दिया था, भाष्यकार उससे सहमत नहीं हैं। भाष्यकार ने ग्रन्यथा सिद्धि दिखाई है।

२—में व्याख्या प्रसंग में (१०) वात्तिक दिये हैं, इनमें "पर" ग्रहण के ग्रानर्थक्य की शंका उठाकर "पर" ग्रहण के प्रयोजन दिये हैं श्रीर ग्रवान्तर शंकाश्रों के समाधान दिये हैं। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं। भाष्यकार ने कुछ प्रयोजनों का खण्डन कर दिया है।

३-४—में (७) वात्तिक कात्यायन के, (९) वचन भाष्यकार के ग्रौर
(३) विप्रतिषेध वात्तिककार के हैं। भाष्यकार ने सर्वप्रथम व्याख्या-प्रसंग में
सूत्र-निर्माण का प्रयोजन दिया है। कात्यायन ने यहाँ ३-१ में इन सूत्रों के
पाठ का प्रयोजन दिया है। भाष्यकार इनसे सहमत नहीं हैं। विप्रतिषेध
वातिककार ने तीन वचन दिये, विप्रतिषेध के प्रकार दिखाने के लिये।
भाष्यकार इनसे सहमत नहीं।

५—में (१) वात्तिक है। घातुत्रों में अनुबन्धकरण का प्रयोजन दिया है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

१. सभी जगह वात्तिक-संख्या वात्तिक-निर्णय के ग्राधार पर निर्धारित वात्तिक के, जो कि कात्यायन के हैं जिनको कि हमने 'सम्पूर्ण भाष्यवात्तिकानुशीलन" में दिया है, ग्रनुसार है।

६—में (१) वार्त्तिक है ग्रौर (१) भाष्यवचन है। १ — में शंका उठाई, भाष्यकार ने उसका समाधान दे दिया। समाधानान्तरों में सूत्र में परिवर्तन करने का सुझाव दिया, परन्तु यथान्याम पक्षाश्रयण कर शंका का समाधानान्तर सूत्र द्वारा ही दे दिया है।

७—में (१४) वात्तिक हैं एवं (१) भाष्य वचन है। १-५. में व्याख्यान के प्रसंग में घातु ग्रहण के सम्बन्ध में विचार किया गया है। वात्तिककार के मत में अनुपसर्ग कर्ममान कर 'धातु" ग्रहण की अनावश्यकता दिखाई। परन्तु भाष्यकार ने सोपसर्ग कर्म मानकर 'धातु" ग्रहण को सार्थक माना। ६-६. में कर्म ग्रहण के सम्बन्ध में विचार किया है। वात्तिककार ने कर्म ग्रहण को सार्थक माना है, परन्तु भाष्यकार ने ६ की संगति ऊपर कहे ग्रपने मतानुसार 'धातु" ग्रहण की मानी। इस प्रकार 'कर्म" ग्रहण निरर्थक है। ६. में ग्रहण की निरर्थकता दिखाई। १०-११. में लघुन्यासकारों का सुझाव दिया है। १२. पूरक वात्तिक है। १३-१४. में १२ का समाधान दिया। १२ की कोई ग्रावश्यकता नहीं। १२ के खण्डन के लिये वचन दिया। भाष्यकार ने सूत्र से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया, जैसे—'इष्' धातु कौन सी ली जाय १ 'ग्रामं गन्तुमिच्छति" यहां कौन किसका कर्म है? एवं सन्नन्त से सन् होता है या नहीं?

८—में (१) वात्तिक है, (१) वचन भाष्यकार का है। भाष्यकार ने सूत्र में पठित पदों पर विचार किया है। सूत्र से सम्बद्ध ग्रन्य प्रश्नों पर भी विचार किया है।

कात्यायन ने सूत्र की ग्रतिप्रसक्ति दिखाई ग्रीर उसकी रोकने के लिये वचन बनाने का सुझाव दिया है। भाष्यकार ने ग्रन्यों का मत भी दिया है। भाष्यकार कात्यायन से सहमत हैं।

९—में (१) वार्तिक है। इसमें प्रत्यय के चित्करण पर विचार कर उसकी ग्रनावश्यकता दिखाई है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

१० — में (१) वात्तिक है। वह पूरक है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

११—में (३) वात्तिक हैं। भाष्यकार ने (२) पाठभेद दिये हैं।
१. सूत्र के व्याख्यान प्रसंग में पूरक वार्तिक बनाया २. में १ का
शब्दिसद्घ्यर्थ अपवाद बनाया है। ३. में नवीन प्रत्यय विधान किया है।
भाष्यकार भी सहमत हैं।

१२—में (६) वात्तिक हैं। १. में नवीन पद पढ़ने का सुझाव दिया है २-४. में ''च्वि" प्रतिषेध किया है। भाष्यकार इससे सहमत नहीं। किंचिदिकियमाणं चोद्यते, किंख्रिच्च कियमाणं प्रत्याख्यायते कहकर यथान्यास पक्ष का ही ग्राश्रयण लेते हैं ग्रौर दोषों की ग्रन्यथासिद्धि दिखाते हैं। सोपसर्ग प्रकृति में उपसर्ग प्रकृत्यर्थविशेषण है या प्रत्ययार्थ विशेषण ? ५-६. में दोनों पक्षों में दोष मात्र दिये हैं। भाष्यकार ने प्रत्ययार्थ पक्ष में दोषों का समाधान दे दिया है।

१३—में (२) वार्त्तिक हैं। भाष्यकार ने क, ष, ग्रहण पर विचार किया है।

१४—में (१) वात्तिक है। भाष्यकार ने (१) पाठभेद भी दिया है। भाष्यकार ने ''कष्टाय'' निपातन का प्रकार दिखाया है। १ में पूरक वचन बनाया है। भाष्यकार ने इसका पाठ भेद भी दिया, परन्तु वे १ से सहमत नहीं हैं।

१५—में (२) वात्तिक हैं। "रोमन्थ" का प्रकार बताया ग्रौर परस्मैपद का विधान किया है। भाष्यकार १ से सहमत नहीं हैं। २ मान्य है।

१६ — में (१) वात्तिक है। वह पूरक है। भाष्यकार इससे सहमत हैं।

१७-में (३) वात्तिक पूरक हैं।

१८—में कोई वार्त्तिक नहीं हैं। भाष्यकार ने ''कर्तृ वेदना'' के सम्बन्ध में विचार किया है।

१६—में (३) वात्तिक हैं। १. में व्याख्यानांगभूत शंका उठाई ग्रीर २. में समाधान दिया है। ३. में नमसः पूजायां ग्रादि निर्देश का सुझाव दिया है। भाष्यकार ने ज्ञापक द्वारा क्यजादि क्रियावाचि माने हैं। इस प्रकार ग्रन्थथासिद्धि दिखाई है। ''करण'' की श्रनुवृत्ति लाकर भी समाधान दिया है।

२१—में (१) वात्तिक सूत्र-व्याख्यानार्थ दिया है। हिलकिल को अन्त्य निपातन मान कर हलकल सूत्र में माने। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

22—में (५) वात्तिक हैं, (१) सीनागों का वात्तिक है। श्लोक भी दिया है। (१) विप्रतिषेध वात्तिककार का है। भाष्यकार ने समभिहार क्या है ? इस पर विचार किया है। १-२. में धातु ग्रीर ''एकाज्झलादि" ग्रहण की

श्रनावश्यकता दिखाई है। २. पूरक है। भाष्यकार ने वचन देकर पूरकों की वृद्धि की और ३. के लिये क्लोक देकर समाधान किया, विप्रतिषेध भी दिखाया है। भाष्यकार ने इसका समाधान दिया है। ५-६. में नित्यग्रहण (३।१।१३-२४) की श्रनावक्यकता दिखाई है।

- २५ में (१) वात्तिक है। (१) सौनागों का। १. में व्याख्यान की दृष्टि से सत्याप में निपातन का प्रकार दिखाया है। सौनागों ने इसका ग्रीर भी विस्तार किया है।
- २६—में (११) वात्तिक है। (४) वचन भाष्यकार के हैं। १. में व्याख्या-प्रसंग में प्रत्ययार्थ पक्ष की स्थापना की। भाष्यकार ने दोनों पक्ष पर विचार किया है, प्रत्ययार्थ पक्ष में दोषों का समाधान दिया है। प्रकृत्यर्थ पक्ष भी मान लिया, क्योंकि दोषपरिहार सरल है। २. में "हेतु" शब्द से निमित्त का बोध कराया है। ३-४ में "कृषति" "पचिति" यहाँ णिच् क्यों नहीं होता ? इसका प्रकार दिखाया है। ५-११. पूरक वात्तिक हैं। भाष्यकार इनसे सहमत नहीं है।
- २७—में (४) वार्त्तिक हैं। भाष्यकार से सूत्र में 'पक्' में ककार क्यों किया ? इस पर विचार किया ग्रीर इसकी ग्रनावश्यकता दिखाई है। १-४. में सूत्रों में 'वा' ग्रहण करने के विषय पर विचार किया तथा न करने पर दोष दिखाए हैं। भाष्यकार ने कण्ड्वादि को धातु एवं प्रत्यय दोनों मानकर ग्रनावश्यकता दिखाई है।
- ३० में (२) वात्तिक हैं। िएएड् में दो अनुबन्ध हैं, एक ण्दूसरा ङ्, एक से वृद्धि प्राप्त है दूसरे से प्रतिबंध। (१) में िएएत् के सावकाश होने से वृद्धि प्रतिवंध की प्राप्ति दिखाई। (२) १. का सहायक है, अतः वृद्धिप्रतिषेध प्राप्त है, यह शंका उठाकर छोड़ दी। भाष्यकार ने अन्य विचार कर (१) का समाधान दिया है।
- ३१—में (२) वात्तिक हैं। (२) भाष्यकार के वचन हैं। यहाँ व्याख्या-प्रसंग में दो पक्ष उठ सकते हैं, प्रथम—उत्पत्ति और द्वितीय—निवृत्ति। १. में दोनों पक्षों में दोष दिया है। २. में सूत्र में परिवर्तन करके समाधान दिया है। विप्रतिषंघ का प्राप्ति दोष दिया है। भाष्यकार ने इसका समाधान दिया है। पर इस समाधान से आयादियों के द्वारा स्यादियों का बाधन प्राप्त होने लगेगा। ग्रतः सूत्र में परिवर्धन करके समाधान दिया है। भाष्यकार को यह

सम्मत नहीं, ग्रतः परिवर्धन की भी ग्रन्यथासिद्धि दिखाई है। पर सप्तमी न मानकर विषयसप्तमी मानी है। १. में कहे दोष का समाधान दिया है।

३२—में (१) वात्तिक है। 'श्रन्त' ग्रहण का प्रयोजन दिया है। भाष्यकार भी इससे सहमत है। यहाँ भाष्यकार ने इस पूरे सृत्र के सम्बन्ध में विचार कर इसकी ग्रनावश्यकता दिखाई है।

३३—में कोई वार्त्तिक नहीं है। भाष्यकार ने ही प्रश्न उठाया कि विकरगों में कौन ग्रपवाद है ग्रौर कौन उत्सर्ग ? इस सम्बन्ध में ग्राये गुगा-दोषों पर दृष्टिपात कर दोषों का समाधान दिया है।

३४—में (७) वार्तिक हैं। १. में सिव् को उत्सर्ग, श्रीर छन्द में विधान किया है, २. में सनादियों को धात्वधिकार में पढ़ने का सुझाव दिया है। ३. में समाधान दिया है। (४) ३. का सहायक है। ५–६. में 'य्' ग्रहण की प्रनावश्यकता दिखाई है। भाष्यकार इससे सहमत नहीं। उन्होंने पकार का प्रयोजन उदात्तिवृत्तिस्वर न हो, यह दिया है। ७. में शात् बहुल करके किया है।

३५—(१) वात्तिक है ग्रीर (१) भाष्यकार का पूरक वात्तिक है। (१) पूरक वात्तिक है। भाष्यकार ने इसकी ग्रन्थथासिद्धि करने का प्रयास किया, परन्तु उसमें दोष ग्राये, तब 'कास्यनेकाच' इस प्रकार का सूत्र में परिवर्षन करने का सुझाव दिया है। प्रयोजन भी दिया है।

३६—में (५) वात्तिक हैं। १. में "इयेष" ग्रादि में श्राम् की ग्रतिप्रसिक्त दिखाई। २. में उसका ग्रन्थथासिद्ध्यभाव दिखाया है। साथ ही 'गुरुमद्' वचन का प्रयोजन है। ३. में समाधान दिया, दूसरे के कारण दोष प्राप्त है इसका समाधान ४. में दिया। ज्ञापक द्वारा भाष्यकार ने उसका खण्डन कर १ का भी सिन्नपात परिभाषा का ग्राश्रयण कर समाधान निया है। ५. में पूरक वात्तिक है। भाष्यकार ने इलोक दिया ग्रीर समाधान भी दिया है।

३८—में (१) कात्यायन का वात्तिक है और (१) भारद्वाजीयों का भी वात्तिक दिया है। १—में विदांचकार यहां गुण न हो इसका उपाय बताया है। भाष्यकार ने अन्यथासिद्धि दिखाई है। भारद्वाजीयों का भी वचन दिया है। उसमें गुण को रोकने के लिये दो उपाय दिये हैं। एक तो कात्यायन के समान है, दूसरा निपातन है।

३६ —में कोई वात्तिक नहीं है। भाष्यकार ने सूत्र में श्लुवदितिदेश का प्रयोजन दिखाया है।

४०—में (६) वात्तिक एवं (३) भाष्यवचन हैं। १-६ तक सूत्र-निर्माण (कुज् के अनुत्रयोग विधान) के प्रयोजन दिये हैं। भाष्यकार ने तीन वचन १. के खण्डनार्थ दिये हैं। यही कारण है कि (२) के "वा" का तर्हि के अर्थ में व्याख्यान किया है। भाष्यकार ने (२) प्रयोजन का भी खण्डन कर किया है। इस प्रकार भाष्यकार के मत से दो प्रयोजन हैं (४-६), परन्तु कात्यायन मभी को मानते हैं।

इस प्रकार हमने दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के ग्रारम्भ के ३ आह्निकों, (ग्रर्थात् ३४ सूत्रों) का संक्षेप प्रस्तुत किया है । यहाँ (१४०) वचन उपलब्ध हैं । उनमें (१०६) कात्यायन के हैं (२२) भाष्यकार के हैं (२) भारद्वाजीयों के, (३) सीनागों के एवं (४) विप्रतिवेधवात्तिककार के हैं । (३) पाठ-भेद भी हैं । उनको मिलाकर संख्या (१४३) है । इन सभी वचनों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई किसी का खण्डन नहीं कर रहा है । व्याख्यान ही मुख्य ध्येय है, साथ ही संक्षेपीकरण भी । कात्यायन के (१०६) वात्तिकों में (५७) तो पाणिनि-सूत्र के व्याख्यानार्थ हैं । व्याख्यान में प्रयोजन, शंका, समाधान एवं व्याख्याविशेष भी सम्मिलित हैं । (१४) पाणिनि-सूत्र के संक्षेपीकरणार्थ हैं । (२७) पूरक वात्तिक हैं । (६) पूरक वात्तिक ग्रन्थथासिद्ध्यर्थ हैं । (५) वे हैं, जिनमें शंका उठाकर समाधान विना दिये ही छोड़ देना है ।

पतंजिल ने संक्षेपीकरण की दिशा में कात्यायन द्वारा मान्य पूरकों में से १५ की अनावश्यकता दिखाई है। कात्यायन द्वारा त्यक्त सभी शंकाओं का समाधान दिया है। साथ ही अपने (२२) वचनों में कुछ से कात्यायन द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण सूत्र प्रयोजनों का, या कुछ प्रयोजनों की अयथार्थता दिखाई है। कुछ से शंका समाधान एवं विप्रतिवेधवार्त्तिककार के क्वनों की अनावश्यकता दिखाई है। (३) पूरक वार्त्तिकों का नवीन रूप से सुझाव दिया है। उनमें (२) की अन्यथासिद्धि दिखाई है। (१) पूरक मान्य माना है। जात्यायन द्वारा कृत संक्षेपों में (२) को अयुक्त माना है। एक जगह किंचिदिकियमाणं चोद्यते किंखिचच कियमाणं प्रत्याख्यायते कहकर पाणिनि-सूत्र को अधिक ठीक माना है, पूरक का खण्डन भी किया है और ऐसे संक्षेप को मान्यता नहीं दी है। (२) भारद्वाजीय वार्त्तिकों का भी व्याख्याप्रसंग में समाश्रयण किया है। उनमें (१) कात्यायन के समान है। दूसरे में पूरक का समाधान दिया है।

भाष्यकार केवल वार्त्तिकों का व्याख्याता नहीं, ग्रिपतु वह प्रथम पाणिनिस्त्रों का व्याख्याता है; साथ ही उस सूत्र से सम्बन्धित कात्यायन के व्याख्यान (वार्त्तिकों) का भी व्याख्यान करता है। इन्हीं (३४) सूत्रों में (३) सूत्रों पर वार्त्तिक नहीं हैं वहां पर भी विचार किया है। (४) सूत्रों के सूत्रांशों पर प्रयोजन ग्रादि दिया है, जिनका वार्त्तिक से कोई सम्पर्क नहीं। (४) सूत्रों में संभावित नवीन प्रश्नों पर विचार किया है जिनका वार्त्तिकों में कोई उल्लेख नहीं है ग्रीर न उनके साथ दूर का भी कोई सम्बन्ध है।

भाष्य में १७०० सूत्रों का व्याख्यान है जिनमें लगभग १२६० सूत्रों पर वाक्तिक उपलब्ध होते हैं ग्रौर लगभग ४४० सूत्रों पर केवल भाष्य ही है, वाक्तिक नहीं है। सूत्रों की इतनी बड़ी संख्या विना वाक्तिक की है, जिन पर भाष्य है। यह भी हमारे उपयुक्त कथन में सहायक है।

इस प्रकार संक्षेप में तीनों भाषाशास्त्रियों के दृष्टिकीणों की इस प्रकार रख। जा सकता है—

- पाणिनि १ बृहद् व्याकरणों के नियमों का संक्षेपीकरण कर ग्रष्टाध्यायी का रूप दिया है।
  - २—विशेष कर माहेश्वर संप्रदाय के व्याकरणों का ग्राश्रयण किया है।
  - ३ कुछ नियमों को छोड़ दिया है।
  - ४—भाषा के ग्राधार पर कुछ नवीन नियम बनाये हैं।
  - ५-प्राचीन ग्राचार्यों के मतों का उद्धरण भी दिया है।
- कात्यायन-१—पाणिनि-सूत्रों का व्याख्यान (भाष्य की व्याख्यान-परिभाषा के स्रनुसार) किया है।
  - २—संक्षेपीकरण किया है।
  - ३—ऐन्द्र सम्प्रदाय के व्याकरणों के कुछ नियमों को, जो स्थान न पा सके थे, पूरक वात्तिकों के रूप में दिया है ग्रीर तात्कालिक भाषा के ग्राधार पर नवीन नियमों को भी बनाया है।
- ४—पाणिनि-सूत्रों पर शंकायें, जिनका समाधान नहीं बना, व्याख्या-प्रसंग में उपस्थित की हैं।
  - ५-प्राचीन ग्राचार्यों के मतों का भी उल्लेख किया है।
- ६—शंका समाधान में, परिवर्तनों ग्रीर परिवर्धनों में विशेषकर ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरणों का प्रभाव रहा है।

- ७—कात्यायन ने ऐन्द्र भीर माहेश्वर दोनों सम्प्रदायों के समन्वय में बहुत बड़ा कार्य किया है।
- पतंजि छि १ पाणिनि-सूत्रों भीर कात्यायन के वात्तिकों का व्याख्यान किया है।
  - २ संक्षेपीकरण की दिशा में यथासम्भव कात्यायन के पूरक नियमों की ग्रन्यथासिद्धि दिखाई है।
  - ३ श्रसमाहित शंकाभ्रों का समाधान दिया है।
  - ४-पाणिनि-सूत्रों या सूत्रांशों का संक्षेपीकरण किया है।
  - ४—भाषा के आधार पर कुछ प्राचीन नियमों की ग्रनावश्यकता सिद्ध की एवं नवीन नियमों का निर्माण किया है।
  - ६—कात्यायन के द्वारा पाणिनि के संक्षेपीकृत सूत्रों का भी, ग्रावश्यकता को ध्यान में रखकर, समर्थन किया है। पर ऐसा बहुत कम स्थानों पर है।
  - ७—कात्यायन के व्याख्या-प्रसंग में किये गये संशय-निर्णय की अन्य समाधानों द्वारा भी पृष्टि की है।
  - ५- ग्रयुक्त समाधान की ग्रयथार्थता भी दिखाई है।
  - ६ व्याख्या-प्रसंग में पाशिनि-सूत्रों पर संशय तथा उनका समाधान दिया है।
  - १० भाषा के ग्राधार पर पाणिनि-सूत्रों एवं वात्तिकों में परिवर्तन तथा परिवर्धन करने का सुझाव दिया है।
  - ११—व्याख्या-प्रसङ्ग से अन्य आचार्यों के वचनों को भी उद्धृत किया है।

#### उपसंहार

इस प्रकार उपर्यु क्त कथन से यह स्पष्ट है कि न कोई किसी का मित्र है श्रोर न कोई किसी का विरोधी। सभी का एक मात्र दृष्टिकोण शब्दसिद्धि है, वह भी यथासम्भव सारत्य से। इसी दृष्टिकोण को लेकर तीनों श्राचार्यों ने कार्य किया है। कात्यायन का एक अन्य उद्देश्य भी था, ऐन्द्र-सम्प्रदाय एवं माहेश्वर-सम्प्रदाय का समन्वय इसमें वह बहुत सीमा तक सफल भी हुआ है।

भाष्यकार ने उन सभी नियमों का तात्कालिक भाषा के ग्राधार पर, परीक्षण किया। ग्रनावश्यकों की छोड़ दिया ग्रीर ग्रावश्यकों की पूर्ति कर दी।

# चतुर्थं अध्याय वात्तिक निर्गाय प्रकार

# कात्यायनीय वार्त्तिकों के भाष्यवचनों से पृथवकरण

#### के आधार

डा० कीलहार्न ने उन सभी वार्त्तिकों को, जिनको कि पतंजिल ने ग्रपने महाभाष्य ग्रन्थ में उद्धृत किया है , कात्यायन का माना है। परन्तु हमारे विचार में उनका यह विचार भाष्य के गंभीर विवेचन करने पर पूर्ण सत्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भाष्य में उपलब्ध वार्त्तिकों में बहुत से भाष्यकार के एवं कुछ ग्रन्य ग्राचायों के भी वचन हैं। हम यहाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार के वचन कात्यायन के हैं ग्रीर भाष्य-वचनों के परिज्ञानार्थ क्या उपाय हैं ? भाष्य-संस्करणों में कीलहार्न-संस्करण को ही ग्रादर्श मानकर यहाँ विवेचन किया गया है।

#### १-कश्चात्र विशेषः, किं चातः

भाष्य में दो प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। जहाँ कोई शंका पाणिनि-सूत्रों पर करनी होती है, वहाँ शंका करके कहीं पर कि चातः श्रीर कहीं कश्चात्र विशेषः ये दो वाक्य मिलते हैं। भाष्यकार ने इन दो बाक्यों को देकर एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है, सम्भवतः इसकी तरफ श्रभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया था। भाष्यकार ने इन दो शैलियों के ग्राधार पर भाष्य-वचन एवं वार्त्तिकों के पहिचानने के लिए उपयुक्त प्रमाण उपस्थित कर दिये हैं। ग्रर्थात् यदि शंका की स्थापना के श्रनन्तर कि चातः वाक्य का प्रयोग हो तो उसके बाद का विचार स्वयं भाष्यकार का होगा श्रीर शंका की स्थापना के श्रनन्तर करचात्र विशेषः वाक्य श्राये तो उसके श्रव्यवहितोत्तर वार्त्तिक ग्रवश्यमेव होना चाहिये। उदाहरणार्थ—

<sup>1.</sup> See, Dr. F. Kielhorn's "Katyayana and Patanjali" P. 26.

१-कुन्मेजन्तः ॥१।१।३९॥

कथिमदं विज्ञायते। कृद्यो मान्त इति आहोस्वित्कृद्नतं यन्मान्तिमिति।

किं चातः। यदि विज्ञायने कृद्यो मान्त इति कारयांचकार हारयांचकार इत्यत्र न प्राप्नोति। अथ विज्ञायते कृद्नतं यन्मान्तिमिति प्रतामौ
प्रतामः अत्रापि प्राप्नोति।

२—ईद्देद् द्विवचनं प्रगृहचम्।।१।१।११॥

कथं पुनिरदं विज्ञायते । ईदादयो यद्द्विचनिमिति आहोस्विदीदा-द्यन्तं यद्द्विचनिमिति । कश्चात्र विशेषः । ईदादयो द्विचनं प्रगृह्या इति चेदन्त्यस्य विधिः (वार्तिक) ।

३—स्तेनाद्यन्नलोपश्च ॥५।१।१२५॥

किमिदं नलोपे वर्णमहणमाहोस्वित् संघातप्रहणम् । किं चातः । यदि वर्णमहणम् स्तेयम् नलोपे कृते यादेशः प्राप्नोति । अथ संघातप्रहण-मन्यलोपः कस्मान्न भवति ।

४-यस्य इतः ॥ ६।४।४६॥

किमिदं यलोपे वर्णप्रहणमाहोस्वत्संघातप्रहणम्। कश्चात्र विशेषः। यलोपे वर्णप्रहणं चेद्धात्वन्तस्य प्रतिषेधः (वार्तिकः)।

इन उपरिलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है कि कृत्मेजन्तः १।१।३६ म्रोर ईदूदेद् १।१।११, स्तेनाद्यन्नछोपश्च ४।१।१२'।। भीर यस्य हलः ६।४।४९ दोनों की शंकाग्रों में साम्य है। यही नहीं, शंका के लिये प्रयुक्त ग्रक्षरों तक का साम्य है, फिर भी उस शंका को लेकर एक स्थान (कृत्मे-जन्तः) पर भाष्यकार का ही भ्रपनः विचार मिलता है, जब कि दूसरे (ईदूदेद्०) में उस विचार-प्रसंग में वार्त्तिक उपलब्ध होता है। भ्रक्षरों की पूर्ण समानता होने पर भी ५।१।१२५ में भाष्यकार ही शंका पर विचार कर उसका समाधान देते हैं, जबिक ६।४।४९ में वार्त्तिककार शंका के सम्बन्ध में विचार करते हैं। स्पष्ट है कि यहां भाष्यकार ने भ्रपने एवं कात्यायन के वार्त्तिकों में भेदबोधनार्थ किं चातः ग्रीर कश्चात्र विशेषः वाक्यों का प्रयोग किया है।

१. भाष्य-भा० १, पृ० ६६, पं० १६-२१।

२. भाष्य-भाग १, पृ० ६७, पं० ३-५।

३. भाष्य-भा० २, पृ० ३७१, पं० ४-६।

४. भाष्य-भा० ३, पृ० २०१, पं० ६-८।

या यूं कहें कि भाष्यकार की जैली है कि वहां करचात्र विशेषः वाक्य का प्रयोग करेंगे उसके अव्यवहितोत्तर वाक्तिक अवश्य ही देंगें अथवा उसके बाद वाक्तिक अवश्य होना चाहिये। इसमें प्रमाण यह भी है कि भाष्यकार ने शिष्ठाई२ पर लिखा है—इटं विचारियष्यित ते प्राग्धातुवचनं प्रयोगित-यमार्थं वा स्यात् संज्ञानियमार्थं वेति । इस सन्दर्भ में विचारियष्यित पद किसी अन्य की तरफ संकेत कर रहा है। इस प्रकार का विचार शिष्ठा८० पर किया है वहां लिखा है कि किमिदं प्राग्धातुवचनं प्रयोगितियमार्थम्। एते प्रागेव धातोः प्रयोक्तव्याः। आहोस्वित् संज्ञानियमार्थम्। एते प्रागेव धातोः प्रयोक्तव्याः। आहोस्वित् संज्ञानियमार्थम्। पते प्रागेव धातोः प्रयोक्तव्याः। आहोस्वित् संज्ञानियमार्थम्। पते प्रागेव धातोः प्रयोक्तव्याः। आहोस्वित् संज्ञानियमार्थम्। स्थलं कात्यायन के विचारणीय स्थलों में कश्चात्र विशेषः वाक्य का प्रयोग करते हैं। कश्चात्र विशेषः वाक्य भाष्य में लगभग ७० स्थानों पर उपलब्ध होता है जहां तक हमारा ज्ञान है, कोई भी ऐसा स्थल भाष्य में नहीं है जहां कश्चात्र विशेषः कहकर वाक्तिक न दिया गया हो।

किं चातः वाक्य का प्रयोग करने के बाद भाष्यकार विचारणीय विषय में अपना समाधान देते हैं। अर्थात् यदि किं चातः कहकर उस विचारप्रसंग में कोई वचन मध्य में आ जाता है तो वह भाष्यकार का ही होगा। यह वाक्य भाष्य में लगभग ५५ स्थानों पर उपलब्ध होता है। इस नियम के आधार पर, लगभग ६ स्थल ऐसे उपलब्ध होते हैं जहां किं चातः कहकर आगे का विचार ''वात्तिक" (वचन) रूप में मिलता है वस्तुतः ऐसे वाक्य कात्यायन के न मानकर भाष्यकार के ही मानने चाहियें। यद्यपि इन सभी स्थलों पर अन्य युक्तियां भी इनको भाष्यकारीय सिद्ध करने के लिये मिल जाती हैं, तथापि यह नियम इन्हें भाष्यवचन सिद्ध करने में सहायक होगा। उदाहरणार्थं कुछ स्थल निम्न हैं—

(क) विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु ॥३।४।२४॥

किमियं प्राप्ते विभाषा आहोस्विद्प्राप्ते। कथं च प्राप्ते कथं वाऽप्राप्ते। आभीद्वण्य इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वाऽप्राप्ते। कि चातः यदि प्राप्ते आभीक्ष्ण्येऽनिष्टा विभाषा प्राप्नोत्यन्यत्र चेष्टा न सिध्यति। अथाऽप्राप्ते—

१. भाष्य-भा० १. पृ० ३४४, पं० १-२ (ग्रनुकरणं चानितिपरम् १।४।६२)

२, भाष्य-भा० १, पृ० ३४४, पं० ६-१३ (ते प्राग्धातो: १।४।८०)

#### अग्रादिष्वसमासविधेः प्रतिषेधः ।

कीलहानं ने इसको कात्यायनीय वात्तिक माना है; परन्तु उपर्युक्त नियम के आधार पर इसे वात्तिक नहीं मानना चाहिये, क्योंकि यहाँ कि चातः वाक्य पठित है। यदि इसे कात्यायन का माने तो जिस प्रकार अप्राप्त पक्ष में वचन दिया है उसी प्रकार प्राप्त पक्ष में भी वात्तिककार का कोई वचन होना चाहिये; परन्तु है नहीं, केवल भाष्यकार का अपना ही व्याख्यान है। अतः जिस प्रकार प्राप्त पक्ष में भाष्यकार ने दोष दिया है, उसी प्रकार अप्राप्त पक्ष में भी भाष्यकार का स्वयं का ही विचार होना चाहिये।

### (ख) तुज्वत् कोब्टुः ॥ ७।१।९५॥ स्त्रियां च ॥ ७।१।६६॥

यहाँ पर भी कि चातः कहकर श्लोकवात्तिक दिया है । वह भी कात्यायन का नहीं है। वह भाष्यकार का स्वयं का वचन हो सकता है या किसी ग्रन्य ग्राचार्य का उद्धरण हो सकता है।

### (ग) प्रकृत्यैकाज् ॥६।४।१६३॥३

इस सूत्र में — प्रकृत्यैकाजिति किमिष्टेमेयस्वाहोस्विद्विशेषेण । किं चातः कहकर ग्रविशेष पक्ष में दोष एवं समाधान भाष्यकार ने ग्रपने पाब्दों में दिया है। यहाँ की॰ सं॰ में दो वचन उपलब्ध होते हैं—१—प्रकृतिभावः । जिंदिरोमेयस्सु चेदेकाच उच्च।रणसामर्थचादवचनात् प्रकृतिभावः । २ - विन्मतोस्तु लुगर्थम् । (नि॰ सा॰ सं॰ में यह नहीं है)। हमारे विचार में उपर्युक्त नियम के ग्रनुसार ये वचन कात्यायन के नहीं होने चाहियें। ये स्वयं भाष्यकार के हैं, क्योंकि शंका के बाद किं चातः वाक्य पठित है। साथ ही हमारे इस कथन में एक प्रन्य प्रमाण भी है कि यदि इन वचनों को कात्यायन का मान भी छें तो, कात्यायन की ऐसी शैली है कि शंका में दोनों की स्थापना ग्रवश्य करते हैं, चाहे वह शंका दृष्ट हो या निर्दुष्ट। यहाँ ग्रविशेष पक्ष में दोष ग्रीर समाधान तो भाष्यकार के शब्दों में मिलता है ग्रीर इष्टेमेयस्सु पक्ष में १, २, वचन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट ही ये वचन कात्यायन के नहीं हैं। सम्भवतः इनका निर्माता

१. भाष्य—भाग २ पृ० १७३, पं० १७-२१।

२. भाष्य - भाग ३, पृ० २७३।

३. भाष्य -भाग ३, पू० २३१-२३२।

इस प्रकार कुछ ग्रन्य स्थल भी हैं जिन्हें भाष्यवचन ही मानना चाहिए।

#### २-अत उत्तरं पढति

भाष्य में यह वाक्य लगभग ७४ स्थानों पर उपलब्ध होता है। इस वाक्य-प्रयोग की भी भाष्यकार की एक शैली है। जहाँ भाष्यकार किसी सूत्र या सूत्रांश के सम्बन्ध में सन्देह उठाते हैं, श्रीर जब उसका समाधान या उसकी निर्थंकता सिद्ध कर चुकते हैं, उसके बाद अत उत्तरं पठित वाक्य प्रयुक्त कर के उसके श्रव्यवहितोत्तर वाक्तिक श्रवध्य देते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अत उत्तरं पठित वाक्य के पूर्व उस प्रसंग के मध्य में कोई वाक्तिक नहीं होता है, केवल भाष्यकार का श्रपना विचार ही होता है। उदाहरणार्थ—

### (क) कुद्धानुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१।४०॥

किमर्थं पुनिरद्मुच्यते । अनुप्रयोगो यथा स्यात् । नैतद्स्ति प्रयोजनम् । आमन्तमच्यक्तपदार्थकं तेनापरिसमाप्तोऽर्थं इति कृत्वा अनुप्रयोगो भविष्यति । अत उत्तरं पठिति कृत्वोऽनुप्रयोगवचनमस्तिभूप्रतिषेधार्थम् । (वात्तिक) ।

(ख) वद्वजह्ळन्तस्याचः ॥७।२।३॥

ह्ल्य्रहणं किमर्थम् । समुच्चयो यथा स्यात् । विद्वाज्योश्च ह्लन्त-स्याच इति । नैतद्स्ति प्रयोजनम् । अज्यह्णादेवात्र समुच्चयो भविष्यति । """अत उत्तरं पठित ह्ल्यह्णिमिति प्रतिषेधार्थम् ।

भाष्य में ४ स्थल इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं जहाँ अत उत्तरं पठित इससे पूर्व वचन मिलते हैं। वहाँ पर वे बचन भाष्यकार के ही मानने चाहिये। उदाहरणार्थ—

(क) इकोऽचि विभक्तौ (७।१।७३) में भाष्यकार ने अज्यहणं किमर्थम् । इकोऽचि व्यंजने मा भूत् इत्यादि कारिका दी है । उसी पर विचार करके पुनः अत उत्तरं पठित वाक्य दिया है । उसके बाद—इकोऽचि विभक्तावज्यहणं नुम्नुटोर्विप्रतिषेधार्थम् ।

१. भाष्य-भाग २ पृ० ४७, पं० ३-६।

२. भाष्य-भाग ३, पृ० २७९, पं० ४-१४।

३. भाष्य-भाग ३, प्०२६४।

यह प्रयोजनवात्तिक दिया है। इससे पूर्वपठित कारिका उक्त नियमानुसार सम्भवतः भाष्यकार की ही है, कात्यायन की नहीं।

(ख) निन्द्हिंसिक्छशः (३।२।१५६) किमथे निन्दादिभ्यो वुन् विधीयते, न ण्वुलैव सिद्धम् इत्यादि कहकर वुञामनेकाचः यह वचन दिया है और पुनः कुछ विचार कर अत उत्तरं पठित दिया है। उसके श्रव्यवहितो-त्तर—निन्दादिभ्यो वुञ्चचनमन्येभ्यो ण्वुछः प्रतिषेधार्थम् इत्यादि वात्तिक दिये हैं। इस स्थान पर भी वुञामनेकाचः यह वचन भाष्यकार का ही प्रतीत होता है, कात्यायन का नहीं।

इसी प्रकार ३।३।३।। ग्रौर ३।२।५४ में भी जानना चाहिये।

ग्रभी हम कह चुके हैं कि अत उत्तरं पठित इसके ग्रव्यवहितोत्तर, कात्यायनीय वात्तिक ग्राता है। कीलहानं ने ग्रपने भाष्य-संस्करण में जहाँ सब स्थानों पर इस नियम का पालन किया है वहाँ सुट्कात्पूर्वः (६।१।१३५)र पर भूल कर दी है। अत उत्तरं पठित इस वाक्य के ग्रनन्तर कोई वात्तिक नहीं माना है, साधारण भाष्य के रूप में ही पढ़ा है। नि० सा० सं० में भी इसे वात्तिक रूप में नहीं पढ़ा है उसके संपादक ने एक टिप्पणी भी दी है । यह वस्तुतः की० सं० का ग्रन्धानुकरणमात्र है। जबिक भाष्यकार की स्पष्ट शैली है कि अत उत्तरं पठित कहकर वात्तिक ग्रवस्य ही देते हैं, उस ग्रवस्था में यहाँ ग्रपवाद क्यों? यदि यहाँ वात्तिक नहीं है तो अत उत्तरं पठित इसका सम्बन्ध किससे है ?

सुट् कात्पूर्वः (६।४।१३४) पर अत उत्तरं पठित इमके अव्यवहितोत्तर वात्तिक अवश्य होना चाहिये—अपने इस कथन की पृष्टि के लिये हम सूत्रस्थ वात्तिकों को संगति-प्रदर्शनार्थं प्रस्तुत करते हैं।

### सुट्कात्पूर्वः ॥६।१।१३४॥ १—सुटि कात्पूर्वप्रहण्मकारादौ कात्पूर्वार्थम्।

१. भाष्य-भाग २, पृ० १३६ पं० ४-१४।

२. भाष्य भाग ३, पृ० ६२।

३. नि० मा० सं० — भाग ४, पृ० १३२ — सुटिकादिति । एतद्वात्तिक-मिति कैश्चिद्व्याख्यातम् । नैतद्वात्तिकमिति भाष्यवात्तिकशैलीतो ज्ञायते, यद्यैतद् वात्तिकं स्यात्तदोत्तरवात्तिके पुनरस्यांशस्यानुवादो विफलः स्यात्, श्रतो नैतद् वात्तिकमिति प्रतीयते ।

- २—सुटि कात्पूर्ववचनमकारादी कात्पूर्वार्थमिति चेद्नतरेगापि तत्सिद्धम्।
- ३--द्विवचनात् सुट् विप्रतिषेधेनेति चेत् द्विर्भूते शब्दान्तरभावात् पुनः प्रसंगः।
- ४ द्विर्भूते शब्दान्तरभावात् पुनः प्रसंग इति चेद् द्विर्वचनम्।
- ५-तथा चानवस्था।
  - ६—अड्व्यवाय उपसंख्यानम्।
  - ७-अभ्यासन्यवाये च।
  - ८—अविप्रतिषेधो वा बहिरंगलक्षणत्वात् सुटः।

यहाँ प्रश्न यह है कि सूत्र में ''कात्पूर्व'' ग्रहण क्यों किया ? १-४ तक इसी प्रश्न पर विचार किया गया है।

(१) में कात्पूर्व का प्रयोजन दिया है। (२) में १. में कहे प्रयोजन का खण्डन किया है। (३) में २. से स्वीकृत खण्डन-प्रकार में दोष दिया है। (४) में २. के समर्थन के लिये ३. में दोष दिया है। (५) में ४. के कारण अनवस्था दोष दिखाया है। इस प्रकार १. में कहे प्रयोजन का समर्थन किया है। भाष्यकार ने अनवस्था दोष का समाधान दिया है। (६-७) पूरक वात्तिक हैं। जब देशविशेष के बोधनार्थ कात्पूर्व ग्रहण माना है उस समय अन्तरंग से अट् और अभ्यास के हो जाने से सुट् की प्राप्ति ही नहीं होगी एतदर्थ ये पूरक हैं। इस अवस्था में अडभ्यासञ्यवायेऽिष यह सूत्र नहीं है। (६) में, २. में १. के खण्डन के लिये जो युक्ति दी थी उसी का आश्रयण लेकर ६-७. पूरकों का भी खण्डन किया है। अतएव २. में कहे विप्रतिषेध का असंभवत्व दिखाया है। इस प्रकार २. का खण्डन कर १. का समर्थन और ६-७. का भी समर्थन किया है।

यहाँ के वात्तिकों के ग्राधार पर यह भी निश्चय होता है कि कात्यायन के मत में स्थानेद्विवंचन पक्ष ही मान्य है। उस ग्रवस्था में १. वात्तिक की ग्रावश्यकता है। कात्यायन के १. प्रयोजन वात्तिक के सम्बन्ध में कैयट ने लिखा है—

सुटि कात्पूर्ववचनिमिति । अडभ्यासयोरन्तरंगत्वं मन्यते । अतो द्विवचनात्सुडिति अन्तरंगबहिरंगभावमनपेच्य विप्रतिषेध उच्यते ।

१. कैयट, नि० सा० सं०-भाग ५, प्० १३३

ग्रथित् ग्रडभ्यास को ग्रन्तरंग मान कर १. प्रयोजन दिया है ग्रीर २. खण्डन ग्रन्तरंग-बहिरंग-भाव को न मानकर किया है। इसी ग्रडभ्यास के ग्रन्तरंगत्व को स्पष्ट करने के लिये द. वां वात्तिक बनाया है। ''सुट्" बहिरंग है। ''द्विवंचन'' ग्रन्तरंग है, क्योंकि ग्रट् लावस्था में ही होता है, जैसा कि बहुत स्थानों पर वात्तिककार ने सिद्ध किया है।

भाष्यकार ने कात्पूर्व ग्रहण का यही प्रयोजन मानकर ६, ७. का खण्डन किया है, परन्तु क्रियमाणे चापि कात्पूर्वप्रहणेऽत्र न सिध्यति इसके द्वारा कात्पूर्वग्रहण करने पर भी दोष दिखाया है। दोष की स्थापना के सम्बन्ध में—''पाक्षिक एष दोष: सुड्विधौ द्वौतं भवति। अविशेषेण वा विद्वितस्य सुट: कात्पूर्वग्रहणं देशप्रकल्प्ट्यर्थं वा स्यात् विशेषेण वा विधि:। द्विवचनविधौ द्वौतं भवति। स्थानेद्विचनं स्यात् द्वि:-प्रयोगो वा द्विवचनम्। तद्यदा द्वि:प्रयोगो द्विवचनं अविशेषेण विद्वितस्य चुट: कात्पूर्वग्रहणं देशप्रकल्प्ट्यर्थं तदेष दोष:। यदा हि स्थाने द्विचनम् तदा यद्यविशेषेण विद्वितस्य सुट: कात्पूर्वग्रहणं देशप्रकल्प्ट्यर्थं नदेष दोष:। यदा हि स्थाने द्विचनम् तदा यद्यविशेषेण विद्वितस्य सुट: कात्पूर्वग्रहणं देशप्रकल्प्ट्यर्थं मथापि विशेषविधिन तदा दोष: ।

हससे स्पष्ट है कि ''क्रियमारो'' वाला दोष ''द्वि:प्रयोग'' पक्ष में संभव है। ''स्थानेद्विवंचन'' पक्ष में ''कात्पूर्व'' का प्रयोजन १. ही ठीक है। नागेश के शब्दों में—एवं स्थाने द्विवंचने कात्पूर्वप्रहणसार्थक्यमुक्तम्। तेन हि द्वि:प्रयोगे तद्व्यर्थमेवेति सूचितम् । भाष्यकार सुद् को अन्तरंग ग्रीर द्वि:प्रयोग द्विवंचन पक्ष मानते हैं। यह यहां के भाष्य से स्पष्ट है। ऐसी श्रवस्था में १. वाक्तिक प्रत्यन्त श्रावश्यक है। कात्यायन ने पूर्व धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इस पक्ष को मानकर ही 'कात्पूर्व' ग्रहण का प्रयोजन दिया है। परन्तु भाष्यकार ने पूर्व धातुः स्पर्भोण युज्यते इस पक्ष को मानकर श्रीर द्वि:प्रयोग द्विवंचन मानकर ''कात्पूर्व' ग्रहण की ग्रनावश्यकता दिखाई है। ग्रतः कात्यायन के मत के प्रदर्शन के लिये १. वाक्तिक ग्रावश्यक है। संभवतः कीलहानं ने कात्यायन का भी द्वि:प्रयोग पक्ष मान लिया हो श्रीर उसी के ग्राधार पर १ को वाक्तिक न माना हो। जो कुछ भी हो, यहाँ वाक्तिक ग्रावश्यक है।

१. भाष्य-भाग ३, प्० १८८, ६।४। २२ सू० तथा ६।४।७४ सू०, पृ० १०८।

२. भाष्य-भाग ३, पृ० ९३, पं० ४-९।

३. नागेश, भाष्यप्रदीपोद्योत-नि० सा सं० पृ० १३७ ।

नि॰सा॰ सं॰ की टिप्पणी कोई महत्त्व नही रखती। स्वयं इसी सूत्र में ३. वात्तिक तथा उसकी पुनकित्तिस्वरूप ४. को भी वात्तिक माना है। वैसे उनके कथन के भ्राधार पर ३. वात्तिक नहीं मानना चाहिये।

### ३ — सम्पुटीकरण

वात्तिकों के परिज्ञान के लिए व्याख्याप्रसंग में भाष्यकार द्वारा कृत ''सम्पुटीकरण'' भी बहुत सहायक है। सम्पुटीकरण का तात्पर्य है —प्रतीक देकर उसकी व्याख्या करना। नागेश ने ४।१।७८ में कहा है —एते रछोकाः भाष्यकृत एव न वार्त्तिककृतः सम्पुटीकरणाभावात्। यदि यह सम्पुटीकरण, प्रतीक देकर व्याख्या करने, की बात परम्परा से सत्य हो तो यह भी वार्तिकों के परिज्ञान में बहुत सहायक हो सकती है। परन्तु यहां व्यान देने योग्य बात यह है कि ''सम्पुटीकरण'' वार्त्तिकमात्र के परिज्ञान के लिये ग्रिधिक उपयुक्त है। इस प्रकार सामान्यतः कात्यायन के वार्त्तिकों को भी इसके द्वारा पहिचाना जा सकता है।

#### ४-- प्रसंग

कात्यायन-वात्तिकों ग्रीर भाष्यवचनों के परिज्ञानार्थ एक मुख्य साधन, प्रसंग है : प्रत्येक लेखक अपने प्रतिपाद्य विषय में एकस्त्रता का विशेष ध्यान रखता है। यदि मध्य में किसी वाक्यसमूह के द्वारा एकस्त्रता का भंग होता है, तो वह वाक्य या वाक्य-समूह उस लेखक की कृति नहीं है। सामान्यतः कात्यायन के जितने वार्तिक है उनमें प्रत्येक प्रकरण में तो एकसत्रता बनी ही रहनी चाहिये। यदि कोई वचन उस एकसूत्रता को भंग करने का प्रयास कर रहा हो तो वह निश्चित ही अन्य का है। यदि उसका सम्बन्ध भाष्यकार के शब्दों से लगे, कात्यायन के वात्तिकों से नहीं, तो उस ग्रवस्या में क्या हम उन वचनों को भी कात्यायन का कहने का साहस करेंगे ? व्याख्या-प्रसंग में स्वपदानि च वण्यन्ते० वाली भाष्य-परिभाषा के अनुसार, निश्चित ही वे वचन भाष्यकार के स्वयं के बनाये हुए होने चाहियें। इसी के अनुसार भाष्य में कुछ वचन, जिनका सम्बन्ध भाष्यकार के शब्दों से लगता है, कात्यायन के वचनों से नहीं, पृथक् हो जाते हैं। साथ ही वे भी पृथक् हो जाते हैं जिनका न कात्यायन के वात्तिकों से सम्बन्ध है ग्रीर न भाष्यकार के व्याख्यान से। इस उपर्युक्त नियम के श्राधार पर जहाँ कुछ उन वचनों का बोध हो जाता है, जो कात्यायनीय वात्तिकों के

नाम से परिज्ञात हैं, परन्तु वस्तुतः कात्यायन की कृति नहीं हैं वहाँ कुछ उन नवीन वचनों का भी परिज्ञान हो जाता है जो किसी कारण से लुप्त हो गये हैं।

# नियम के स्पष्टीकरणार्थ कुछ उदाहरण:-

(क) सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु॥ ७।२।१॥

सम्प्रति इस सूत्र में ५ वचन उपलब्ध होते हैं।

१—सिचिवृद्धावोकारप्रतिषेधः।

क-ओकाराद् वृद्धिर्विप्रतिषेधेनेति चेदोत्त्वाभावः।

ख-पुनः प्रसंगविज्ञानाद्वा सिद्धम्।

ग—यथा प्रसारणादिषु द्विवचनम्।

घ—सौढामित्रौ बहिरंगलक्षणत्वात् सिद्धम्।

यहां (१) में 'सिंदिवहोरोदवर्णस्य' (६।३।११२) की श्रतिप्रमक्ति को रोकने के लिये वचन बनाने का सुझाव दिया है।

भाष्यकार इस वर्णत्तक के बनाने के पक्ष में नहीं है। वृद्धि का विप्रतिषेध से बलीयस्त्व दिखाया है। (क) में विप्रतिषेध से बलीयस्त्व मानने में दोष दिया है। भाष्यकार ने क. का समाधान स्वयं दिया ग्रीर 'श्रथवा' कहकर (ख) में समाधानान्तर दिया है। (ग) में ख. का समर्थन किया है। भाष्यकार ने ख. समाधान मानने पर सौढामित्रिः यहां दोष दिया है। (घ) में दोष का समाधान दिया है।

यहां क-घ. वचन कात्यायन के नहीं प्रतीत होते, क्योंकि १. की खण्डन शैली ग्रन्य स्थानों में पठित भाष्य के ग्रनुरूप ही है—स ति प्रतिषेधो वक्तठ्यः। न वक्तठ्यः इत्यादि। क. में भाष्यकार के द्वारा प्रदत्त १. के खण्डन के विरुद्ध ग्राक्षेप किया है ग्रीर १. का समर्थन किया है। ख. में 'वा' शब्द पठित है। उसका भाष्य में 'ग्रथवा'' व्याख्यान किया है। इससे स्पष्ट है कि इससे पूर्व भी कोई समाधान है, तभी यह समाधानान्तर है। परन्तु क. में कहे दोष का समाधान वचन रूप में नहीं मिलता। हाँ, भाष्यकार का नैष दोषः उक्तं तत्र वर्णग्रहणस्य प्रयोजनं वृद्धाविप कृतायामोत्त्वं यथा स्यात् । यह समाधान ग्रवस्य उपलब्ध है। यहां ''उक्तं'' कहकर ६।३।११२ के समाधान की ग्रोर ध्यान ग्राकृष्ट कराया है। ध्यान रहे उस सूत्र पर भी

१. भाष्य ७।२।१, भाग ३, पृ० २७८, पं० ८।

कोई वार्तिक नहीं है। यह समाधान स्वयं भाष्यकार का है?। ऐसी अवस्था में ख. को यदि कात्यायन का मानें तब ''वा'' की संगति नहीं लगती है। यह तो असम्भव है कि कात्यायन भाष्यकार के समाधान को ध्यान में रखकर पुनः समाधानान्तर देने के लिये ''वा'' पद पढ़ते। अतः पुनः आदि वचन निश्चय ही कात्यायन का न होकर भाष्यकार का है। ग. का सम्बन्ध स्पष्ट्र रूपेण ख. से है। ग. में, ख. में कथित समाधानान्तर का उदाहरण दिया है। घ. भी ख. से सम्बद्ध है। ख. ग. मानने पर ''सौढामित्रः'' आदि में जो दोष भाष्यकार ने दिया, उसका समाधान दिया है। इस प्रकार ये क-घ. वचन निश्चत रूपेण कात्यायन के प्रतीत नहीं होते। सम्भवतः भाष्यकार के हैं, ऐसा हमारा विचार है।

#### (ख) कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः र ३।१।८७।।

यहां पर भी कुछ वचन कात्यायनीय वात्तिक के रूप में पठित हैं परन्तु वस्तुतः वे भाष्यकार के हैं।

१-कर्मवदक्रमंकस्य कर्ता।

२-कमेट ष्टश्चेत् समानधातौ ।

३ - कर्मस्थभावकानां कर्मस्थिकयाणां च।

क-आत्मनेपद्विधिप्रतिषेधः।

४-कमँकत्तीर कतृत्वं स्वातंत्र्यस्य विवक्षितत्वात् ।

५-तत्र लान्तस्य कर्मवद्नुदेशः।

६ - इतरथा हि कृत्यक्तखरुर्थेषु प्रतिषेधः।

७-सिद्धं तु प्राकृतकर्मत्वात्।

८-आत्मसंयोगे कर्मकर्तुः कर्मदर्शनात्।

ख-पदलोपश्च। इत्यादि।

(१ से ३) में मूत्रार्थ करने के लिए उस सूत्र के देश को नियमित किया है—श्रकमंक का कर्ता कमंवत् हो, समान धातु में ही हो श्रीर किया तथा भाव कमंस्थ ही हों जिसके कारण श्रतिप्रसक्ति न हो। भाष्यकार ने १-३ वार्त्तिकों की ग्रनावश्यकता सिद्ध की है। कार्यों को ग्रन्यथा सिद्ध किया है।

१. भाष्य भाग ३, प्० १७४ पं० १६-१७ (सिह्वहोरोदवर्णस्य ६।३।११२)।।

२. भाष्य, भाग २, पृ० ६६-६८ ।।

श्रब प्रश्न यह है कि श्रतिदेश करने पर स्वाश्रय समाप्त होता है या नहीं ? भाष्यकार ने इसी पर विचार किया है।

- (४) में सूत्र प्रयोजन दिया है। (५) से (९) में कहा है कि लान्तवाच्य कर्ता लान्तकार्य करने में ही कर्मवत् हो। ५. में इसी कार्य के लिए सूत्र में "ल" ग्रहण करने का सुभाव दिया है। ६. में इस प्रकार न करने पर दोष दिखाया है। भाष्यकार ने लिङ्याशिष्यङ् सूत्र में दिलकार निर्देश मानकर समाधान दिया है। ७. में स्वाभाविक कर्म मानकर सूत्र की व्यर्थता सिद्ध की है। ५. ७ से सम्बन्धित है। इससे प्राकृत कर्म की स्थापना की ग्रीर ग्रात्मैकत्व सिद्ध किया है। भाष्यकार ने इस बात का खण्डन किया कि एक ग्रात्मा है, वही कर्मत्व ग्रीर कर्तृत्व से विवक्षित होता है।
- (ख) में पदलोप भी दिया है। भाष्यकार ने आतमा दो माने हैं, एक कर्ता है और एक कर्म।

इस प्रकार भाष्यकार ने सूत्र की सार्थकता सिद्ध की है, जब कि कात्या-यन सूत्र की निरर्थकता सिद्ध करते हैं।

यहां ३ के बाद क<sup>9</sup> सभी संस्करणों में उपलब्ध होता है, परन्तु यह कात्यायन का नहीं है; यह स्वयं भाष्यकार का है। इसमें निम्न प्रमाण हैं—

इस वचन का सम्बन्ध न ३. से है ग्रौर न ४. से। वह स्वयं भी स्पष्ट नहीं होता जब तक कि उससे सम्बन्धित भाष्य न देखा जाय।

यतः कर्माश्रय पक्ष में चडिशप्विधयो न सिध्यन्ति यह दोष भाष्य-कार के शब्दों में ही है, ग्रतः कर्त्राश्रय पक्ष में जो दोष क. वचन के रूप में उपलब्ध वह भी भाष्यकार का ही होना चाहिये।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भाष्यकार की यह शैली है कि जहाँ वे वात्तिक द्वारा किसी प्रश्न पर विचार करते हैं, वहाँ ''कश्च।त्र विशेषः'' वाक्य का प्रयोग करते हैं। जहाँ भाष्यकार अपने शब्दों में ही उस प्रश्न पर विचार करते हैं वहां ''कि चातः'' वाक्य का प्रयोग करते हैं। यहां ''कि चातः'' का प्रयोग है, अतः क. वचन भाष्यकार का है।

इसी प्रकार द. के बाद पद्छोपश्चर यह वचन उपलब्ध होता है। यह भी वस्तुत: भाष्यकार का है, क्योंकि वात्तिककार ने सूत्र की अनावश्यकता

१ भाष्य-भाग २, पृ० ६७।

२. भाष्य-भाग २, पृ० ६८।

श्रात्मैकत्व, कर्मभिन्न श्रात्मा होने पर भी कर्मत्व-प्रतीति, मानकर सिद्ध की है। इसलिये प्राकृत कर्म का निम्न दृष्टान्त दिया है—

#### इन्त्यात्मानम् । इन्यत आत्मा ।

भाष्यकार दो ग्रात्मा पृथक् पृथक् मानते हैं। ग्रन्तरात्मा ग्रौर गरीरात्मा। उसी के ग्राधार पर कर्मातिदेश की सार्थकता सिद्ध की है। पद्छोपश्च वचन सूत्र की सार्थकता में या ग्रात्मद्वैविध्य में सहायक है। ग्रतः वह भाष्यकार का ही हो सकता है न कि वात्तिककार का। इसमें "च' पठित है, वह समुच्चयार्थक है। यदि इसका सम्बन्ध दे से मानें तो संगति नहीं लगती। "च" का सन्बन्ध भाष्यकार के प्रत्याख्यान-शब्दों से ही है। ग्रतः वह भाष्यकार का ही है, इसमें सन्देह नहीं।

इसी प्रकार बहुत से स्थल हैं जो विस्तारभय से नहीं दिये जा सकते।

### नियम के आधार पर अनुपलब्ध वार्त्तिकों का परिज्ञान

इस प्रकार जहां एकसूत्रता या प्रसंग-नियम का आश्रय लेकर, उपलब्ध वचनों के निर्माता का परिज्ञान होता है, वहाँ कात्यायन के अनुपलब्ध वचनों के परिज्ञान में भी यह बहुत सहायक है। उदाहरणार्थ:—

- (क) विधिनिमंत्रणामंत्रणाधीष्टसम्प्रश्तप्रार्थनेषु । ভিঙ্ ।।३।३।१६७।।
- १—निमंत्रणादीनामर्थे चेदामंत्रयै निमंत्रयै भवन्तमिति प्रत्ययानुप-पत्तिः प्रकृत्यभिहितत्वात् ।
- २—द्विचचनबहुवचनाप्रसिद्धिश्चैकार्थत्वात्।
- ३—(निमंत्रणादिषु इति चेद् देवदत्तो भवन्तमामंत्रयत इति लङाद्यनुत्पत्तिलिङा बाधितत्वात्)।
- ४—िसिद्धं तु द्वितीयाकाङ्चस्य प्रकृतेः प्रत्ययार्थे प्रत्ययविधानात् । प्रश्न यह है कि लिङ् विधान विध्यादि ग्रथं में हो, या विध्यादि विषय की प्रतीति में हो ? दूसरे शब्दों में वाचकत्व पक्ष है या द्योतकत्व पक्ष ?
- (१) में प्रथम पक्ष में लिङ्का ग्रप्नाप्तिरूप दोष दिखाया है। (२) में प्रथम पक्ष में द्विवचन ग्रीर बहुवचन की ग्रप्नाप्ति दिखाई है। (३) में द्योतकता पक्ष में दोष दिया है। (४) में द्योतकत्व पक्ष में उत्पन्न दोष का समाधान दिया है। भाष्यकार ने वाचकत्व पक्ष में भी प्रथम दोष का समाधान तो ४.

१. भाष्य-भाग २, पू० १६४-१६७।

से दे दिया है, द्वितीय दोष का समाधान श्लोक ''सुपां कर्मादयो०'' से दे दिया है।

कात्यायन को द्योतकता पक्ष ही इब्ट है। यहां भाष्य के किसी भी संस्करण में ३. वात्तिक उपलब्ध नहीं होता है। हमारे विचार से यहां ३. वात्तिक होना स्रावश्यक है। इसमें निम्न कारण हैं—

भाष्यकार की शैली बता रही है कि कभी ३. वात्तिक था, परन्तु प्रश्नात्वे लुप्त है। १, २ में वाचकत्व पक्ष में दोष दिये हैं। उसके बाद भाष्य में उसके सम्बन्ध में कुछ न कहकर—अस्तु तिह निमंत्रणादिषु गम्यमाने- िष्वित । इहापि तिर्ह प्राप्नोति देवदत्तो भवन्तं भवन्तं निमंत्रयत इति । इस द्योतकत्व पक्ष में उत्पन्न दोष के समाधानार्थ—४. वात्तिक दिया है। यदि कात्यायन के वात्तिकों में १, २. और ४. इतने ही वात्तिक माने जावें, तब ४. वात्तिक वाचकत्व पक्ष में आये दोषों के समाधानार्थ होगा, न कि द्योतकता पक्ष में आये दोषों के समाधानार्थ होगा, न कि द्योतकता पक्ष के समाधानार्थ है। नागेश ने भी इसे द्योतकता पक्ष के दोष के समाधानार्थ माना है

### द्योतकतापक्षीयं दूषण्मुद्धर्तुमाह —सिद्धन्त्विति ।

यहां ४. वात्तिक का पाठ श्रनवधानतावश भी नहीं माना जा सकता।
यह बात इसी सूत्र के अग्रिम भाष्य से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। वहाँ
लिखा है—

अस्तु तर्हि निमंत्रणादीनामर्थे इति । ननु चोक्तं निमंत्रणादीनामर्थे चेदामन्त्रये निमन्त्रये भवन्तमिति प्रत्ययानुपपित्तः प्रकृत्यभिहितत्वादिति नैष दोषः । योऽसौ द्वितीय आकाङ्क्यते स एव मम प्रत्ययार्थी भविष्यति ।

इससे स्पष्ट है कि जब कात्यायन ने द्योतकता पक्ष निर्दुष्ट कर दिया तब भाष्यकार ने वाचकत्व पक्ष में नी ग्राये दोषों का समाधान किया है ग्रौर उस प्रथम दोष के समाधान के लिये ४. का ही ग्राश्रयण किया है। २. का

१. भाष्य-भाग २, पृ० १६६, पं० १-२।

२. नागेश — उद्योत ३।३।१६७ गु० प्र० सं० पृ० ३२६, यहीं पर कैयट भी द्रष्ट्रव्य है।

३. भाष्य-भाग २, पू० १६६ पं० ११-१४।

समाधान क्लोक द्वारा दिया है। यदि कात्यायन को वाचकत्व पक्ष अभीष्ट हो, और ४. वार्त्तिक १. के समाधानार्थ माना जाय, तब यह सारा भाष्य असंगत हो जायेगा। ग्रतः ४. वार्त्तिक द्योतक पक्ष के समर्थनार्थ है। कात्यायन १. व २. दोष को मानते ही हैं। भाष्यकार ने दोनों पक्षों में समाधान दिया है।

हमने जो, ३. वात्तिक दिया है वह प्रसंग की दृष्टि से अवश्य ही होना चाहिये; नहीं तो संगति नहीं लगेगी।

#### (ख) - कौसल्यकार्मार्याभ्यां च ॥४।१।१५५॥

इस सूत्र पर मात्र फिन् प्रकरणे दुगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युट् च यह पूरक वार्तिक ही मिलता है। हमारे विचार से यहां तीन वार्तिक धौर होने चाहियें।

- १—युटि प्रत्ययादेशानुपपत्तिरनादित्वात्।
- २-पूर्वान्ते गुणवचनम्।
- ३ सिद्धं त्वादिष्टस्य युड्वचनात् ।

इनमें से ३. तो पूर्णारूपेण भाष्य-पुस्तकों में वात्तिक एवं उसका विवरण दोनों ही उपलब्ध है । परन्तु १, २. का भाष्य ही उपलब्ध है वात्तिक नहीं। हमने ३. के ग्राधार पर ही १. २. की कल्पना की है, क्योंकि "सिद्धंतु" कह-कर वात्तिक वचन ही हो सकता है। ग्रतः ३. को सभी ने जो भाष्य माना है वह ग्रयुक्त है। इसी प्रकार की शैली ४।१।५६, ४।२।९१, ४।३।२३, ४।३।१५ ग्रादि में भी है।

### ५--भाष्यकार की व्याख्या-शैली

भाष्यकार की व्याख्या-शैली भी कभी कभी भाष्य वचनों के परिज्ञान में ग्रत्यधिक सहायक होती है। उदाहरणार्थ—

कुद्धानुप्रयुज्यते र्लिट<sup>२</sup> (३।१.४०) सूत्र पर तीन वचन उपलब्ध होते हैं।

१. भाष्य-भा। २, पृ० २६३, पं० १३-१४।

२. यहाँ के सभी भाष्य - उद्धरणों के लिये भाष्य भाग २, पू० ४७-४८ देखें।

१—इष्टः सर्वानुप्रयोगः।

२—सर्वानुप्रयोग इति चेद्शिष्यमर्थाऽभावात्।

३—अर्थाऽभावाच्चान्यस्य ।

ये वचन कात्यायन के नहीं प्रतीत होते, क्योंकि इसी सूत्र में सूत्र-प्रयोजन के लिए कात्यायन ने वात्तिक दिये हैं—अर्थासमाप्तेर्वानुप्रयोगो न स्यात्। विपर्यासनिवृत्यर्थं वा। भाष्यकार ने इन वात्तिकों में पठित 'वा' का व्याख्यान 'तिह'' के अर्थ में किया है। जिन प्रयोजनों को वात्तिककार मानते थे, उनका खण्डन भाष्यकार ने कर दिया, तभी ''वा'' का व्याख्यान ''तिह'' के अर्थ में युक्त है।

इसी प्रकार ३. के बाद छिट् परार्थ वा में पठित 'वा" का व्याख्यान 'तिहि" के अयं में किया है छिट्परार्थ तह युनुप्रयोगवचनं क्रियते । इससे स्पष्ट है कि वात्तिककार के मत में कृञोनुप्रयोगवचनमस्तिभूप्रतिषेधार्थम् । आत्मनेपद्विध्यर्थं च ये दोनों प्रयोजन हैं और तभी आगे 'वा" पढ़ा है। परन्तु भाष्यकार ने उनका खण्डन कर 'वा" का व्याख्यान 'र्तिह" के अर्थ में किया है। इतना ही नहीं आत्मनेपद्विध्यर्थं च इस प्रयोजन का खण्डन भाष्यकार ने अपने शब्दों में ही किया है उच्यमाने अपने प्रयोजन का खण्डन भाष्यकार ने अपने शब्दों में ही किया है उच्यमाने अपने प्रयोजन के खण्डन के लिए वचन दिए हैं। ३. वचन तो सीधे भाष्यकार द्वारा उठाई शंका का समाधान कर रहा है। इन सभी कारणों से १. से ३. व अन भाष्यकार के हैं कात्यायन के नहीं, यह स्पष्ट है।

# 'न वा' प्रतोकात्मक वचनों का कर्ता कात्यायन नहीं है

# कात्यायनातिरिक्त कर्तृत्व सिद्धि के लिये प्रमाण

भाष्य में अनेक प्रत्याख्यान-बचन उपलब्ध होते हैं। उनमें से कुछ में "न वा" यह प्रतीक प्रारम्भ में लगी है। आजतक के सभी विचारकों की यही मान्यता रही है कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन भी कात्यायन के ही हैं; परन्तु हमारे विचार से ये कात्यायन के नहीं है। इस सम्बन्ध में हम अपने पक्ष की पृष्टि के लिये कुछ प्रमाण संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं—

## (१) शैली-भेद और उसके चार विभिन्न प्रमाण

(क)—भाष्य में प्रत्याख्यान के लिये बहुत प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं। प्रत्याख्यान स्थलों पर प्राय: ''सिद्धम्'' पद से युक्त शैली दृष्टिगोचर होतं। है; कहीं-कहीं स्नानर्थक्य, स्नर्थक स्रौर स्निद्धिस स्नादि शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। ''सिद्धम्'' पद कभी स्नारम्भ में स्नाता है, स्नौर कभी स्नन्त में—

#### ग्रारम्भ में — सिद्धं तु क्वाङ्खितितुर्गतिवचनात् । ग्रन्त में — आत्मनेपदानां चेति वचनात् सिद्धम् ।

बहुत से स्थलों पर "न वा" प्रतीकात्मक वचन भी उपलब्ध होते हैं। हमारे विचार से यह वचन कात्यायन के नहीं हैं। यदि "न वा" वाले वचन कात्यायन के होते, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तब कात्यायन ने अपने शास्त्र में दो प्रकार की शैलियों की आश्रयण क्यों किया ? कहीं "सिद्धं तु" या "सिद्धम्" और कहीं पर "न वा"। यदि मात्र "सिद्धं तु" ही रख देते, तब भी कार्यं चल सकता था। उदाहरणार्थं—

#### न वाऽस्त्रीपूर्वपद्विवक्षितस्वात् । न वाऽभ्यासविकारेष्वपवाद्स्योत्सर्गाबाधकत्वात् ।

इनको इस प्रकार भी पढ़ सकते थे-

#### सिद्धं त्वस्त्रीपूर्वपद्विवक्षितत्वात् । सिद्धं त्वभ्यासविकारेष्वपवादस्योत्सर्गावाधकत्वात् ।

परन्तु इस प्रकार नहीं पढ़ा है। यदि यह कहें कि 'सिद्धं तु' वार्त्तिकों में परिवर्तन या परिवर्धन होता है श्रीर 'न वा' प्रतीकात्मक वचनों में ऐसा नहीं होता, प्रत्याख्यानमात्र ही होता है; यह भी उचित नहीं, क्योंकि 'सिद्धं तु' कहकर भी बहुत से वार्त्तिकों में समाधान मात्र ही है। उदाहरणार्थ—

#### सिद्धं तु प्रकृतार्थविशेषणत्वात् । सिद्धं त्वाशंसायां भूतवद्वचनात् ।

- १. भाष्य-२।२।१८, भाग १, पृ० ४१६, वा०।
- २. भाष्य-- २।४।८५, भाग १, पृ० ४६६, वा० ।
- ३. भाष्य—६।३।४२, भाग ३, पृ० १५७, पं० १८।
- ४. भाष्य-७।४।८४, भाग ३, पृ० ३५७, पं० १।
- ४. भाष्य-७।१।२३, भाग ३, पृ० २५६, वा०।
- ६. भाष्य-५।३।६७, भाग २, पू० ४२०, बा०।

तथा ''न वा'' प्रतीकात्मक वचनों में भी परिवर्तनों ग्रीर परिवर्धनों का सुझाव मिलता है।

न वा समासान्ताधिकारे स्त्रीप्रहणात् १। न वा झलो लोपात् १।

एक ही व्यक्ति अपने व्याख्यान-प्रसंग में एक कार्य के लिये द्विविध ग्रीलियों का आश्रयण नहीं कर सकता है। ''सिद्धं तु" समाधान में कुछ सौम्यता और उदारता प्रकट होती है। परन्तु ''न वा'' प्रतीकात्मक वाक्यों में वैसा नहीं है। कोई भी भ्राचार्य स्वयं अपने वचन या आक्षेप का समाधान (अन्यथा-सिद्धि) ''सिद्धं तु" या ''सिद्धं" कहकर दे सकता है, पर ''न वा" कहकर नहीं।

(ख) जहां तक हमें ज्ञात है, "सिद्धं तु" प्रतीकात्मक वार्तिकों में, "ग्रानर्थंक्य" "ग्रनर्थंक" ग्रादि शब्दों की ग्रावृत्ति नहीं होती है, परन्तु 'न वा" प्रतीकात्मक प्रत्याख्यान वचनों में इस प्रकार की ग्रावृत्ति दृष्टिगोचर होती है—

न वा छन्द्रयनादेशस्यापि दीर्घत्वद्र्यनाद्तिङ्ग्रहणानर्थकम् । न वा क्वचिच्चित्करणादुपदेशिवद्रचनानर्थक्यम् ।

(ग) ''लौकिकवैदिकेषु'' शब्द लगभग ६ स्थानों पर ग्राया है। परन्तु ''न वा'' प्रतीकात्मक वचनों में इसका प्रयोग नहीं है। केवल ''लौकिक'' शब्द का भी प्रयोग नहीं है। उसमें केवल ''लोके'' शब्द का व्यवहार होता है।

(घ) यह प्रश्न उठता है कि "सिद्धं तु" प्रतीक वाले वचन कात्यायन के क्यों माने जायें, ऐसा ही क्यों न मान ले कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के हैं ग्रोर "सिद्धं तु" किसी अन्य के हैं ? ऐसा मानना युक्त नहीं, क्योंकि भाष्यकार ने "सिद्धं तु" प्रतीकात्मक वचनों को स्पष्टतः वाक्तिक माना है।

समर्थः पद्विधिः (२।१।१।) में लुप्ताख्यातेषु च वचन के व्याख्या-प्रसंग में कहा है—न ब्रूमो वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यादिति । कि तिह ।

१. भाष्य-४।१।२५, भाग २, पृ० २१२ पं० १।

२. भाष्य-दारार्व, भाग ३, पृ० ४०१, पं० ५।

३. भाष्य-६।४।१६, भाग ३, पृ० १८४, पं० १८।

४. भाष्य-७।१।२, भाग ३, पृ० २४१, पं० १।

वार्त्तिकवचनप्रामाण्यादिति सिद्धं तु क्वाङ्स्वितिदुर्गातिवचनात् प्राद्यः कार्थ इति । यहाँ भाष्यकार ने स्पष्ट्र रूपेण 'सिद्धं तु' प्रतीकात्मक वार्त्तिकों को जो २।२।१८ पर वार्त्तिक रूप में पढ़े हैं—प्रामाण्य रूप में माना है। बहुत से स्थानों पर श्राचार्य पद से भी 'सिद्धं तु" प्रतीकात्मक वार्त्तिकों का उल्लेख किया है, परन्तु इसके विपरीत, जहां तक हमारा ज्ञान है, 'न वा" प्रतीकात्मक वचनों को वार्त्तिक या उनके निर्माता को श्राचार्य पद से व्यवहृत नहीं किया है। भाष्यकार ने वार्त्तिकों का निर्माता स्पश्रू रूपेण कात्यायन को माना है ।

#### २-अप्रसंग

जिस प्रकार हम प्रसंग या एकसूत्रता नियम के ग्राधार पर भाष्य से कात्यायन के वार्त्तिकों को पृथक् कर सकते हैं, उसी प्रकार "न वा" प्रतीका-त्मक वचनों को कात्यायन निर्मित वार्त्तिकों से पृथक् कर सकते हैं। "न वा" प्रतीकात्मक वचनों में बहुत स्थलों पर उन वचनों का ग्रपने से पूर्ववर्ती या उत्तरवर्त्ती वचनों से कोई संबन्ध नहीं मिलता। कहीं पुनरावृत्ति भी दीखती है। यदि उस ग्रंश को पृथक् भी कर दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं होती, ग्रपितु मारत्य ही ग्रधिक हो जाता है। कहीं भाष्यकार के शब्दों से सम्बन्ध मिलता है, वार्त्तिक से नहीं।

अप्रसंग के विविध उदाहरण:—

(क) — युवोरनाकौ ॥७।१।१॥

१ - युबोरनाकाविति चेद्धातुप्रतिषेधः।

२-भुज्यबादीनां च।

३-अनुनासिकपरत्वात्सिद्धम्।

४-तत्र ङीब्नुमोः प्रतिषेधः।

५—धात्वन्तस्य च।

क-षिट्टित्करणं तु ज्ञापकमुगित्कार्याभावस्य।

ख—न वा पित्करणं ङीष्विधानार्थम्।

ग—दित्करणमनुपसर्जनार्थम्।

१. भाष्य-२।१।१॥ भाग १, पू० ३७१, पं० १८-१९।

२. भाष्य-(लट् स्मे ३।२।११८) न स्म पुराद्यतन इति ब्रुवता कात्याययनेनेह। स्मादिविधिः पुरान्तो यद्यविशेषेण भवति किं वार्तिककारः प्रतिषेधेन करोति।

६-विप्रतिषेधाट्टापो बलीयस्वम्।

७—धात्वन्तस्य चार्थवद् प्रहणात् ।

८—नुम्विधौ झल्प्रहणम्।

च— लिङ्गविशिष्टप्रतिषेधार्थम्।

ङ - न वा विभक्तौ लिगविशिष्टमह्णात्।

च-प्रयोजनं ग्रुनः म्वरे ।

छ-यूनः सम्प्रसारणे।

ज—उगिद्चां नुम्विधौ।

झ-अनुडुह्आ्राम्बधौ।

ञ -पथिमथोरात्वे।

ट-पुंसोऽसुङ्विधौ।

ठ—सख्युणित्वानङौ।

ड - भवद्भगवद्भघवतामोद्भावे।

६—सिद्धं तु युवोरनुनासिकत्वात्।

(१-२) में सूत्र की श्रितिव्याप्ति को रोकने के लिये वितिष्य करने का सुझाव दिया है। (३) में १. २. का समाधान दिया है। (४) में ३. समाधान मानने पर डीप ग्रीर नुम्प्रतिषेधरूप दोष दिखाये हैं। (५) में वचन बनाने के मिष दोषान्तर दिया है। (क) में जापक द्वारा उगित् कार्याभाव दिखाया है। (ख-ग) में क. का खण्डन कर दिया है। (६) में ४. में कहे (डीप्) की श्रितिप्रसक्ति को रोकने के लिये, टाप् का विप्रतिषेध से बलीयस्त्व दिखाकर समाधान दिया है। (७) में ५. का समाधान दिया है। (न) में ४. में कहे ''नुम्' की ग्रितिव्याप्ति के समाधानार्थ उपाय बताया है। ग्रर्थात् "उगिदचां " सूत्र में ''झल्'' परिवर्धन करने का सुभाव दिया है। (घ) में ''भल्ग्रहण' का प्रयोजन दिया है। (ङ से ड) में भाष्यकार ने घ. प्रयोजन का खण्डन किया है ग्रीर परिभाषा के प्रयोजन दिये हैं। (१) में ६. में कहे परिवर्धन का समाधान दिया है।

श्रथात् ''यु, वु'' अनुनासिक यण् लिये गये हैं श्रतः श्रतिव्याप्ति नहीं होगी। उकार तो निरनुनासिक ही है श्रतः उगित् कार्य नहीं होगा। प्रत्ययों में उकार उच्वारणार्थ है। श्रतः तूत्र में अनुनानिकयण्विणिष्ट यु वु को श्रादेश होता है। त्युडादिप्रत्ययों में उकार निरनुनासिक है, श्रतः उगित् कार्य नहीं होता है। ''भुज्यु'' श्रादि निरनुनासिक हैं, श्रतः वहां श्रादेश नहीं होता है। यहां क-ग. कात्यायन के प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ६ वाक्ति स्पष्ट ही वाक्तिकार का माना है—सिध्यत्येवं यस्तिवदं वाक्तिकारः पठित विप्रति- पेधातु टापो बळीयस्त्विमत्येतद्संगृहीतं भविति इससे स्पष्ट है कि ६. कात्यायन का है। ७, ६. से सम्बन्धित है, ग्रत एव उसमें समुच्चयार्थक "च" दिया है। यहां पाठ की शैली ऐसी है कि ६. का सीधा सम्बन्ध ५. से है। (क-ग) द्वारा प्रदत्त ज्ञापक ग्रीर ज्ञापक-खण्डन की शैली भाष्यकारीय वचनों के समान है। वे जिस प्रकार नैतद्दित ज्ञापकम्। अस्ति द्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् ग्रादि देते हैं वैसे ही यहाँ पर भी व्याख्यान किया है। क. में "सम्पुटीकरग" भाष्य भी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं यदि क. ग. को हटा दें तब भी श्राक्षेप ग्रीर समाधान संगत रहते हैं, कोई कमी नहीं ग्राती। (६) में 'तु" शब्द भी यही ध्वनित कर रहा है कि ४. में कहे दोष में ङीप् से तो विप्रतिबेध से टाप् हो जायेगा। ग्रतः स्पष्ट है कि ये सभी वाक्तिक कात्यायन के नहीं हैं।

घ-ड. वचन कात्यायन के नहीं हैं, क्योंकि जो ९. वात्तिक दिया है, उसका सम्बन्ध किससे जुड़ेगा ? ५. में "भल्" ग्रहण का सुभाव रखा है। ६. में उसी का समाधान दिया है।

१. का घ-ड. से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि ९. का सम्बन्ध घ-ड. से मानें तब तो १. वात्तिक में कहा समाधान ''न वा" वाले ङ. का होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं है ।

भाष्यकार ने इन मभी प्रयोजनों का वर्णन कर पुनः एतस्यां च सत्यां नार्थो झल्प्रहणेन कहकर परिभाषा के ग्राधार पर 'झल्' ग्रहण का खण्डन कर दिया ग्रौर उसके ग्रव्यवहितोत्तर—तदेतद्नन्थार्थ झल्प्रहणं कतंव्यं नुम्प्रतिषेधो वा वक्तव्यः यह कहा है। ग्र्थात् या तो झल् ग्रहण किया जाय या नुम् का प्रतिषेध करो। जब वाक्तिककार ने ''न वा'' कह कर भल् ग्रहण का खण्डन कर दिया, तब ''झल्'' ग्रहण किया जाय या नुम्प्रतिषेध, इस प्रकार कहने में क्या तुक ? यह तो तभी सम्भव है जब कि घ.-ड. वचन भाष्यकार के माने जाँय वाक्तिककार ने तो द्र. से झल्-

१. भाष्य-भाग ३ - पु० २३८ - पं० ९'।

२. भाष्य-भाग ३ - पृ० २३९ - पं० २३-२४॥

३. भाष्य-भाग ३ - पृ० २४० - पं० १।।

ग्रहण करने का सुझाव दिया है। तब-"झल्" ग्रहण किया जाय या "नुम-प्रतिषेध" इसकी संगति लग जाती है ग्रीर तभी ९. में कहा समाधान संगत हो जाता है।

लिंगविशिष्टप्रतिपेधार्थम् को भी कात्यायन का नहीं माना जा सकता, क्योंकि इ. वार्तिक की व्याख्यान-शैली का भेद इस बात का स्पष्टतः द्योतक है कि यह वार्तिक नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिए इसे वार्तिककार कात्या-यन का मान लिया जाय तब इसका व्याख्यान इस प्रकार होगा—

नुम्बधी झल्प्रहणं कर्त्तव्यम्। झल्प्तस्योगित इष्यते। उगिद्चां सर्वनामस्थानेऽधातोझेल इति। कि प्रयोजनम्। लिङ्गबिशिष्टप्रतिषे-धार्थम्। इत्यादि। यहाँ तो झल इति कहकर तच्चावद्यं वक्तव्यम् कहा ग्रीर लिगिविशिष्टप्रतिषेधार्थम् यह प्रयोजन दिया है, जो स्पष्ट शैलीभेद का द्योदक है। इस प्रकार यह वचन भाष्यकार का है ग्रीर "न वा" वाला भी कुछ ग्रंशों में इसी से सम्बद्ध है।

कैयट को म, घ-ड. श्रीर ९ की संगति लगाने में अड़चन पड़ी तभी उसने ९ को भाष्यकार का माना है—

सिद्धन्त्वित । भाष्यकारीयमिदं वातिकमित्याहुः ।

निश्चय ही "इत्याहुः" कहकर जिस किसी का भी मत कैयट ने उद्धृत किया हो, किन्तु उसके विचार में ६. की उपरिलिखित वचनों से संगति न लगने के कारण ग्रड्चन पड़ी होगी, तभी उसने ६ को भाष्यकारीय समा-धान-वचन मानकर, समाधान किया होगा।

वास्तविकता यह है कि ह. वात्तिककार का है, क्योंकि ३।३।१०७ में भाष्यकार ने कहा है—

युवोरनाको इति । एतद्पि नास्ति प्रयोजनम् । वक्ष्यत्येतत् सिद्धं तु युवोरनुनासिकवचनात् २ । इसी प्रकार—गाङ् लिटि (२।४।४६) सूत्र पर युवोरनाको प्रयोजन दिया है । भाष्यकार ने उसका व्याख्यान किया—नन्दनः कारकः नन्दना कारिकेति । उगिल्लक्षणो ङीब्नुमौ न भवतः । इस प्रयोजन की श्रनावश्यकता को सिद्ध करने के लिए ७।१।१ का द्वां वात्तिक उद्धृत किया है—

१. कैयट-प्रदीप, गु० प्र० सं० ७।१।१।। पृ० १०

२. भाष्य-भाग २, पृ० १५४, पं० ६-७॥

युवोरनाकाविति । वक्ष्यत्येतत् सिद्धं तु युवोरनुनासिकत्वात् । यहां "वक्ष्यत्येतत्" कहकर इसी ६. की तरफ संकेत है । अर्थात्— वातिककारः वक्ष्यिति । ऐसी दशा में ७-८-९ वात्तिककार के मानने पर ६. का सम्बन्ध ८ से है ग्रीर बीच के घ-ड वचन भाष्यकार के हैं ।

(ख)—दाधाव्वदाप् ॥१।१।१६॥ १—घुसंज्ञायां प्रकृतिप्रहणं शिद्धम् । भारद्वाजीय—घुसंज्ञायां प्रकृतिप्रहणं शिद्विकृतार्थम् ।

२—समानशब्दप्रतिषेधः।

३—समानशब्दाप्रतिषेघोऽर्थवद्यह्णात्।

४-अनुपसर्गाद्वा।

क-न वा ह्यर्थवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्प्रहणेन गृह्यते ।

५ - दीङः प्रतिषेधः स्वाद्योरित्वे । इत्यादि ।

(१) में सूत्र में "प्रकृति" ग्रहण करने का सुझाव दिया है ग्रीर उसका प्रयोजन भी दिया है। भारद्वाजीयों का भी वचन दिया है। भाष्यकार ने प्रकृति ग्रहण का खण्डन कर दिया है। (२) में समान शब्दों की संज्ञा प्राप्त है, ग्रतः ग्रानिष्टापत्ति-निवारणार्थ वचन बनाने का सुझाव दिया है। (३-४) में २. का समाधान दिया है। भाष्यकार ने ३. ४. के ऊपर शंका उठाई ग्रीर क. में उसका समाधान दिया है। (५) में "दीङ्" के प्रतिषेध का सुझाव दिया है। भाष्यकार इससे सहमत नहीं हैं।

यहां क. वचन कात्यायन का नहीं है, क्योंकि इसमें जिसका समाधान किया गया है वह शंका तो भाष्यकार की ही है न कि वाक्तिककार की। शंका का ग्रंशमात्र भी वाक्तिक में नहीं है। भायकार ने शंका इस प्रकार दी है—

यद्येविमहापि र्तार्ह न प्राप्नोति । प्रणिदापयति प्रणिधापयति । अत्रापि नैतौ दाधावर्थवन्तौ नाप्येतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः ।

इसी शंका का समाधान क. में दिया है। यदि क. को कात्यायन का मानें तब तो ३. ४. ग्रीर उसके बाद क. है, ऐसी ग्रवस्था में "न वा" वाला क. वचन ३. ४. का खण्डन करने वाला होगा। किन्तु क के द्वारा तो यहाँ ३. ४.

१. भाष्य-भाग १, पृ० ४८६, पं० ११-१३ तथा २०-२१॥

२. भाष्य-भाग १, पू० ७४, पं० ३-४॥

का समर्थन ही किया जा रहा है। ग्रत: स्पष्ट है कि यह वचन सम्भवत: भाष्यकार का है कात्यायन का नहीं है।

(ग)-छोपो च्योर्वछि ।।६।१।६६॥

१-व्योर्लीपे क्वावुपसंख्यानम्।

२—वलोपाऽप्रसिद्धिरुठ्भाववचनात्।

३--अतिप्रसंगो ब्रह्मादिपु।

४—उपदेशसामर्थचारिसद्धमिति चेत्सम्प्रसारणहरुदिशेषेपु सामर्थचम्।

क-न वा बहिरंगलक्षमत्वात ।

५-अनारमभो वा।

६-आस्रे माणं जीरदानुरिति वर्णलोपात् ।

७—यथा संस्कानो गयस्फानः I

(१) में सूत्र में परिवर्धन करने का सुझाव दिया है। भाष्यकार ने १. का खण्डन कर दिया है। (२) में सूत्र की अप्रसक्ति दिखाई है। (३) में अतिप्रसक्ति दिखाई है। (४) में ३. के अन्यथानमाधान का खण्डन कर ३. दोष की पृष्टि की है। (क) में ४. में कहे ''उपदेश'' वचन के प्रयोजन का खण्डन किया है। (बृषणः) आदि में सम्प्रसारण हलादिशेषादि किये विना ही अन्तरंग से लोप प्राप्त है, वह उपदेशसामर्थंच से नहीं होगा। इस प्रकार ३. अतिप्रसक्ति के समाधानार्थं उपदेशसामर्थंच को हेतु माना है। (४) में वलोपानारम्भ पक्ष की स्थापना की है। (६-७) में २. में कही गयी अप्रसक्ति का समाधान, छान्दस वर्णलो। मानकर दिया है।

यहां क. कात्यायन का नहीं लगता, क्योंकि वलोग के ग्रारम्भ पक्ष में २. में ग्राप्रमक्ति एवं ३. में ग्राप्तप्रक्षित दोष दिखाये हैं। ४. में ''उपदेश'' वचन का ग्राप्याप्रयोजन दिखाकर ३. में कहे दोष की पृष्टि की है। क. में ४. में कहे प्रयोजन का खण्डन कर उपदेश से ही ग्राप्तप्रसक्ति का समाधान दिया है। जब वात्तिककार उपदेशसानर्थं य का ग्राप्य प्रयोजन दे चुके, क्या उस समय यह ध्यान नहीं था कि ग्राप्तरंग होने से, उपदेश-सामर्थं य से ग्राप्तप्रक्ति का निवारण हो ही जायेगा? फिर ४. का बनाना यह द्योतन करता है कि वाक्तिकार उपदेशसामध्यं को ग्राप्त मानते हैं। उस ग्रवस्था में ग्राप्ति

प्रसक्ति है ही। भाष्यकार उपदेशसामर्थ्य को मानते हैं। इसीलिए क. दिया जिससे श्रतिप्रसक्ति का खण्डन हो गया।

वात्तिककार स्पष्टरूपेण २. ३. दोषों से मुक्ति पाने के लिये ''ग्रन।रम्भो वा' कहकर सूत्र से कृत वलोप की ग्रनावण्यकता दिखाते हैं। जब ग्रनारम्भ पक्ष है, ग्रतिप्रसक्ति स्वयमेव नहीं है। (ग्रास्त्रेमाग्गम्) ग्रादि के लिए छान्दस-वर्गालोप दिखाकर समाधान दिया है।

यदि ये ग्रारम्भ पक्षपाती होते ग्रीर क. इनका होता तो जिस प्रकार क. द्वारा ३. का समाधान दिया है, उसी प्रकार ''ऊठ्" को रोकने के लिये भी कोई समाधान देते। स्पष्ट है कि वात्तिक कार को अनारम्भ पक्ष ही इष्ट है। ग्रारम्भवादी होने पर ६. ७ वात्तिकों की भी कोई ग्रावइयकता नहीं है।

कैयट ने "ग्रनारम्भो वा" का व्याख्यान करते हुए कहा है-

अनारम्भोवेति वा प्रहणात् समाधानं वाऽस्त्रेमाणमित्यत्राश्रयणीयम्, छान्दसत्वदूष्न भवतीत्युक्तं भवति ।

नागेश ने इसे स्पष्ट किया है—वापहणादिति। एवं चाऽरम्भवादिना आस्त्रे भाणिभित्यत्र छान्द्सत्वाश्रयण।वश्यकत्वेऽनारम्भ एव न्याय्यः । अर्थात् ग्रारम्भ पक्ष में भी (ग्रास्त्रे भाणं) की सिद्धि के लिए छान्दस वर्णा-लोप ग्रावश्यक है। पर जब क. द्वारा ग्रन्तरंग लोप है उस समय वह "ऊठ्" को बाध लेगा पुनः ग्रारम्भवादी के मत में भी दोष नहीं; फिर नागेश के इस कथन की क्या संगति ? कैयट ग्रीर नागेश की संगति तो तभी है जब कि इनके विचार में भी क. वात्तिककार का वचन नहीं है। केवल भाष्यकार द्वारा प्रदत्त ४ का खण्डन मात्र है। उस समय २. दोष तो है ही, जैसा कि वात्तिककार का मत है। तभी ग्रनारम्भ पक्ष मान्य हो सकता है।

संक्षेप में तीन उदाहरण दिये हैं। प्रायः सभी स्थानों में जहां ''न वा'' प्रतीक पठित है वहाँ इसी नियम का ग्राश्रयण लेकर कात्यायनातिरिक्त कर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। ग्रन्य उदाहरण विस्तारभय से नहीं दिये जा रहे हैं।

१. कैयट-प्रदीप, ६।१।६६ गु०प्र० सं० पृ० ५६०-५६१ ॥

२. नागेश-वही।

#### ३ - वचन-प्रामाण्य

(क)--समर्थः पद्विधिः ॥२।१।१॥

यहाँ तीन वचन उपलब्ध होते हैं ।

१—न वा वचनप्रामाण्यात्।

२—लुप्ताख्यातेषु च।

३-तद्रथगतेर्वा।

ये वस्तुतः कात्यायन के नहीं हैं, क्योंकि २ के व्याख्यान में भाष्यकार ने कहा—िक वचनप्रामाण्यम्। कुगतिप्राद्यः (२।२।१८) इति। अस्त्यन्य-देतस्य वचने प्रयोजनम्। किम्। सुराजा अतिराजेति। न ब्रूमो वृत्तिसूत्र-वचनप्रामाण्यादिति। कि तर्हि। वात्तिकवचनप्रामाण्यादिति सिद्धं तु क्वाङ्स्वतिदुर्गतिवचनात् प्राद्यः क्तार्थ इति।

यहाँ स्पष्टरूपेण वचनशामाण्य से वात्तिककार का वचन, प्रामाण्य रूप में माना है। क्या वात्तिककार स्वयं अपने वचन को प्रामाण्य-कोटि में उपस्थित कर सकता है ?

यह बात कैयट एवं नागेश को भी खटकी। कैयट ने वचनप्रामाण्य के ग्राधार पर वात्तिककार के वचनों का भी स्मृतिशास्त्रवत् प्रामाण्य माना है—

किं तहींति । वात्तिककारस्यापि स्मृतिशास्त्रत्वात् प्रामाण्यमित्यर्थः ३।

स्पष्ट है कि वात्तिककार के वचन को किसी अन्य ने स्मृतिरूप मानकर प्रमाण कोटि में रखा है। नागेश ने इसे और स्पष्ट कर दिया है—

स्मृतिशास्त्रत्वादिति । अन्य शास्त्रीयवात्तिकवन्नारमदीयं वात्तिकं व्याख्यानमेवेति भावः । न च वचनेत्यस्यापि वात्तिकत्वात् वार्त्तिककृता स्वीयवचसः कथं प्रमाण्त्वेनाश्रयणमिति भाष्ये वात्तिकत्वाद्यनुपपन्नमिति वाच्यम् । अन्यो यं वात्तिककारो वात्तिककारान्तरीयैतद्वचनं प्रमाणान्त-रेणाश्रयतीत्यदोषात् ।

१. भाष्य २।१।१॥ भाग १, पूर ३७१॥

२. भाष्य राराशा भाग १, प्० ३७१ पं० १६-१६ ॥

३. कैयट-प्रदीप नि० सा० सं० पृ० ३४४, २।१।१।।

४. नागेश -प्रदीपोद्योत - नि० सा० सं० २।१।१।। पृ० ३४५ ॥

इस सन्दर्भ में नागेश ने इस वचन के निर्माता ग्रौर 'सिद्धं तुं (२।२।१=) बाले वात्तिक के निर्माता को पृथक्-पृथक् माना है। ग्रतः इतना तो स्पष्ट है कि ''लुप्ताख्यातेषु'' च वचन ग्रन्य का है। तब यह भी प्रश्न उठ सकता है कि क्यों न केवल २. को ग्रन्य का मान लं १. ग्रौर ३. को नहीं ? परन्तु इस शंका का कोई कारण नहीं है, क्योंकि २. में 'च' दिया है ग्रतः वह स्पष्टक्षेण १. से सम्बन्ध बता रहा है। इतना ही नहीं कैयट के शब्दों में—

लुप्ताख्यातेषु चेति वचनप्रामाण्यादित्यस्योपजीवनार्थमिदं वात्तिकम्। भाष्यकारस्तु प्रपंचार्थमुपसंख्यानं प्रतिविधानं च वाक्यभेदेना चष्टे ।

श्रथीत् वस्तुतः दोनों एक ही हैं। परन्तु भाष्यकार उसे पृथक् कर १. "न वा वचन-प्रामाण्यात्" खण्डनार्थं श्रौर २. "लुप्ताख्यातेषु च" को उपसंख्यानार्थं मानते हैं। इसी बात को नागेश ने स्पष्ट कर दिया है कि वास्तिक पाठ में १. २. एकवाक्य रूप में पठित हैं, उनमें से श्राधा खण्डनार्थं श्रौर श्राधा उपसंख्यानार्थं है—

#### वात्तिक-पाठे एकस्यैव वाक्यस्य दर्शनेन ।

इन सभी प्रमाणों में से स्पष्ट हैं कि २. का सम्बन्ध १. से हैं। ३. में 'वा' शब्द दिया है। उसका भी सम्बन्ध २. से हैं। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि वे बचन निश्चित ही किसी अन्य के हैं।

इसी प्रकार एक उदाहरण ग्रौर लीजिये-

#### (ख) — अनेकमन्यपदार्थे ॥२।२।२४॥

१ - न वाऽनभिधानाद्समानाधिकरणे संज्ञाऽभावः।

२—अर्थनियमे मत्वर्थप्रहणम्।

३ - तथा चोत्तरस्य वचनार्थः।

ये तीन वन उपलब्ध होते हैं। (१) में अनिभधान पक्षाश्रयण कर परिगणन का खण्डन किया है। (२) में कहा है कि अनिभधान का आश्रयण लेकर परिगणन का खण्डन हो जाने पर भी मन्दबुद्धि के लिये यदि परिगणन आवश्यक हो तो अर्थ ग्रहण के साथ मत्वर्थ ग्रहण भी करना

१. कैयट-प्रदीप नि० सा० सं० २।१।१।। पृ० ३४४।।

२. नागेश—प्रदीपोद्योत— ,, ३४४।।

३. भाष्य २।२। २४। भाग० १, प्०४२४।

पड़ेगा। (३) में कहा है कि इससे उत्तर वात्तिक कर्मवचनेनाप्रथमायाः की संगति भी लग जाती है। अर्थात् यदि मत्वर्थ में बहुवीहि है तब तो उत्तर वात्तिक ठीक है, नहीं तो वह व्यर्थ है। ३. के व्याख्यान में भाष्यकार ने कहा है—

केचित्तावदाहुर्यद्वृत्तिभूत्र इति । संख्ययाव्ययासन्नाद्राधिकसंख्याः संख्येय इति । अपर आह यद्वात्तिके इति ।

क्या वात्तिककार स्वयं ग्रपने वचन की संगति लगाने के लिये इस प्रकार का वचन बनायेंगे कि ''इस प्रकार उत्तर वात्तिक भी संगत हो जायेगा''। स्पष्ट है कि जो यह कह रहा है कि ''उत्तरवचनार्थ उपपन्न हो जावेगा'', वह पृथक् है ग्रीर ''कर्मवचनेनाप्रथमायाः'' इस उत्तरवात्तिक का बनाने वाला ग्रन्य है।

कैयट के अनुसार स्वयं वात्तिककार अपने वचन को ज्ञापक के रूप में कैसे रख सकता है ? अतः ''उत्तर'' पद का वृत्तिमृत्र वाला व्याख्यान ही उपयुक्त है—

व्याख्यानान्तरमाह—अपर इति । कर्मवचनेनाप्रथमाया इति । प्रथमार्थं वर्जियत्वा सर्वत्रान्यपदार्थे कर्मवाचिना समासो भवतीत्यर्थः । इद्द्र (कर्मवचने ) वार्त्तिकमेवमुपपदाते, यदि मत्वर्थे बहुब्रीहिर्भवति । अन्यथैतद् वक्तव्यं स्यात् । आद्यमेव (केचित् वृत्तिसृत्रे) तु युक्तं व्याख्यानम् । नहि वार्त्तिककारः स्ववचनमेव ज्ञापकत्वेनोपन्यस्यति ।

परन्तु नागेश को कैयट की उपर्युक्त मान्यता मान्य नहीं है। एतदर्थ उसने "तथा चोक्तं o" को ग्रन्य की कृति माना है। उसने ग्रपने प्रमाण के लिये राशिश में कहे 'लुप्ताख्यातेषु च" के व्याख्यानार्थ कथित भाष्यकार का "वाक्तिकवचनप्रामाण्य" दिया है ग्रीर एतदर्थ 'ग्रपर ग्राह' कहकर कहा "यद् वाक्तिके" वाला ही व्याख्यान उपयुक्त माना है—

"आद्यमेवित्व" त्यादि "रुपन्यस्यती" त्यन्तः कैयटप्रन्थस्तु चिन्त्यः । अस्यान्यवात्तिककारीयत्वात् लुप्ताख्यातेषु च वचनप्रमाण्यादिति समर्थसृत्रस्थवात्तिकस्य वात्तिकवचनप्रामाण्यादिति भाष्ये व्याख्याना ॥

१. भाष्य २।२।२४, भाग १, पृ० ४२४ वा०।

२. भाष्य ,, ,, ,, पं० २१-२३॥

३. कैयट-प्रदीप--- २।२।२४ नि० सा० सं० पृ० ४५२।।

४. नागेश-प्रदीपोद्योत २।२।२४ नि॰ सा॰ सं॰ ४५२॥

ग्रतः ये तीनों वचन कात्यायन के नहीं हैं। सम्भवतः भाष्यकार के हों। कर्मवचनेनाप्रथमायाः वाक्तिक मत्वर्थ का ग्राश्रयण लेकर बनाया गया है, इसीलिये २।२।२५॥ में मत्वर्थ वा पूर्वस्य विधानात् के द्वारा यह सूत्र मत्वर्थ में विहित है। ग्रतः यह वचन भी संगत हो जावेगा।

#### ४ माष्यकारीय वार्त्तिक-च्याख्यान-शैली

''न वा'' प्रतीकात्मक वचनों को कात्यायन-वात्तिकों से पृथक् करणार्थं भाष्यकार की वात्तिक-व्याख्यान, शैली भी अत्यधिक सहायक होती है। उदाहरणार्थ—

आद्युदात्तश्च ।।३।१।३॥ अनुदात्तौ सुप्पितौ ॥३।१।४॥

१—आद्युदात्तस्य प्रत्ययसंज्ञासंन्नियोगे प्रयोजनं यस्य संज्ञाकरणं तस्याद्युदात्तार्थम्।

२--असित्रयोगे हि यस्मात् स तदादेराद्युदात्तत्वं तदन्तस्य चानुदात्तत्वम्।

क-न वा प्रकृतेराद्युदात्तवचनं ज्ञापकं तदादेरमहण्स्य।

ख-प्रकृतिस्वरस्य च विधानसामर्थ्यात् प्रत्ययस्वराभावः।

३-आगमानुदात्तार्थं वा।

ग-न वागमस्यानुदात्तवचनात्।

घ-अवचने हि सीयुडादेराद्युदात्तत्वम्।

४-आद्युदात्तस्य वा लोपार्थम्।

ङ—न वा बहिरंगलज्ञणत्वात्।

च-अवचने हि जिनिहे क्स्वितिप्रसंगः।

प्रश्न यह है कि इन सूत्रों को प्रत्ययप्रकरण में क्यों पढ़ा ? छठे ग्रध्याय में जहां ग्रन्य स्वर-विधान किया है वहीं इन्हें भी पढ देते। दुबारा ग्रहण का गौरव भी नहीं होता।

(१) में यहाँ पाठ का प्रयोजन दिया है। (२) में यहां पढने पर दोष दिखाया है। (क-ख) में भाष्यकार ने १.२. का खण्डन किया है। (३) में प्रयोजनान्तर दिया है। (ग-घ) में ३. की भी ग्रन्यथासिद्धि दिखाई है (४) में प्रयोजनान्तर दिया है। (ङ-च) में भाष्यकार ने ४. प्रयोजन की ग्रन्थथासिद्धि दिखाई है और ग्रन्त में कहा—तस्मादेषा परिभाषाश्रयितव्या एतस्यां च सत्यां शक्यं प्रत्ययसंज्ञासिन्नयोगेनाद्युदात्तत्वमवक्तुम्।

१. भाष्य-भाग २, पृ० ६-६।

यहां २. के बाद क. ख.. ३. के बाद ग. घ. ग्रीर ४. के बाद ङ. च. ये वचन उपलब्ध होते हैं, वे कात्यायन के नहीं हैं। सम्भवतः स्वयं भाष्यकार के हों।

वात्तिकतार ने ३. ग्रीर ४. में समुच्चयार्थ, ग्रथीत् प्रयोजनान्तर देने के लिये विकल्पार्थक ''वा'' शब्द प्रयुक्त किया है। परन्तु भाष्यकार ने उन सभी ''वा'' का ''तिहि'' के ग्रथ में व्याख्यान किया है । ''तिहि'' द्वारा यह प्रतीत होता है कि पूर्वप्रयोजन नहीं, तो यह सही। इससे स्पष्ट है कि खण्डनार्थ वचन भाष्यकार के ग्रपने हैं। कैयट ने कहा है—वा शब्दस्तह्यं थें २।

नागेश ने भी कहा है—पूर्वप्रयोजनानां ज्ञापकेन खण्डनादाह— तहाँथें । प्रत्येक ''वा'' का इस प्रकार पूर्वप्रयोजनों का खण्डन कर ''तिहैं'' के ग्रर्थ में व्याख्यान किया है। ग्रतः ये सभी वचन भाष्य-शैली के ग्राधार पर स्वयं भाष्यकार के हैं।

ऐसी शैंली ग्रन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होती है। जहाँ भाष्यकार स्वयं ग्रपने शब्दों में (ग्रथीत जहां वचन रूप में नहीं) ही वात्तिक प्रयोजन का खण्डन कर देते हैं। वहां विकल्पार्थक ''वा'' शब्द का या समुच्चयार्थक ''च'' शब्द का ''तिहि'' के ग्रर्थ में व्याख्यान करते हैं। जैसे—

'परश्च' (३।१।२) के "पर" ग्रहण का प्रयोजन देते हुए, कात्यायन ने—अत्यन्तापरदृष्टानां वा परभूतछोपार्थम् —यह प्रयोजन दिया है। इसका भी—एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्। आचार्यप्रवृत्तिक्वापत्यत्यन्तापरदृष्टाः परभूता लुप्यन्त इति यद्यं तेषु कादीननुबन्धानासजिति —इस प्रकार ज्ञापक द्वारा खण्डन कर दिया है। तब प्रयोगनियमार्थं वा इस वात्तिक में पठित "वा" शब्द का व्याख्यान "तिह" के ग्रथं में किया है—प्रयोगनियमार्थं तिहें परग्रहणं कर्त्तव्यम् ।

१. भाष्य, भाग २, पृ० ७ पं० १४ तथा पृ० द पं० २४।

२. कैयट-प्रदीप, ३।१।३-४।। गु० प्र० सं पृ० २१।

३. नागेश-प्रदीपोद्योत ३।१।३-४।। गु० प्र० स० पृ० २१।

४. भाष्य-भागः, पृ०४वा०।

५ भाष्य भाग २, पृ० ४ वा०।

इ. भाष्य ३।१।२ भाग २, प्०४ पं० २०॥

यहाँ कैयट ने कहा है —प्रयोगिनयमार्थं बेति । पूर्वप्रयोजनं स्थितमिति वाक्तिककारेण विकल्पार्थो वाशब्दः पठितः । भाष्यकारेण तु छिंगेन पूर्वप्रयोजनस्य निराकरणात्तर्ह्चर्थे व्याख्यातः ।

स्पष्ट है कि भाष्यकार ने वात्तिककार के विकल्पार्थक "वा" का व्याख्यान पूर्वप्रयोजन के खण्डन कर देने से "तिहिं" के ग्रर्थ में किया है। इसी प्रकार—

#### कुद्धानुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१।४०॥

इस सूत्र में "ग्रंनुप्रयोग" करण का प्रयोजन देते हुए दो वास्तिक दिये हैं। १—अर्थाऽसमाप्तेर्वा<sup>२</sup>।।

२—विपर्यासनिवृत्यर्थं वा

इनसे पूर्व िट्परार्थ वा प्रयोजन दिया था पर भाष्यकार ने इसका खण्डन कर दिया। तब १. वात्तिक का व्याख्यान इस प्रकार किया है—

अर्थासमाप्तेस्तहाँ नुप्रयोगो न स्यात्—इसमें 'वा' शब्द का व्याख्यान पूर्व प्रयोजन का खण्डन हो जाने से 'तिहि' के अर्थ में किया है। पुनः १. का भी—एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्। इदानीमेव ह्युक्तमामन्तमव्यक्तपदार्थकं तेनापिरसमाप्तोऽर्थ इति कृत्वानुप्रयोगो भविष्यति कहकर खण्डन कर दिया है। इसीलिए २. में कथित 'वा' का व्याख्यान 'तिहि' के अर्थ में किया है—

विपर्यासनिवृत्त्यर्थं तिहं कृञोऽनुप्रयोगवचनं क्रियते। ईहाक्चके । चक्र ईहामिति मा भूत्र इसके द्वारा देशनियमार्थं प्रयोजन दिया है। यहाँ पर नागेश ने कहा है—

वार्त्तिके वाशब्दो विकल्पार्थकोऽपि पूर्वत्र प्रयोजनानां खण्डितत्वा-त्तर्हे यर्थे व्याख्यातः ।

स्पष्ट है कि वात्तिककार तो पूर्वप्रयोजन को भी मानते थे। भाष्यकार ने पूर्वप्रयोजनों का खण्डन कर देने से 'तिहि' के ग्रर्थ में 'वा' का व्याख्यान किया है।

१. कैयट-प्रदीप गु० प्र० स० ३।१।२, प० १४-१६।

२. भाष्य, भाग २, पृ० ४८ वा०।

३. भाष्य, भाग २, पृ० ४८ पं० १६-१७।

४. भाष्य, भाग २, पृ० ४ व पं० १९।

५. नागेश--उद्योत गु० प्र० सं०, पृ० १२१-१२२।

इसी प्रकार ३।१।३-४ में भी पूर्व प्रयोजनों के खण्डन कर देने से भाष्य-कार ने 'वा' का व्याख्यान ''तिहि" के ग्रर्थ में किया है। ग्रतः निश्चय ही 'न वा' प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं है, सम्भवतः भाष्यकार के हैं। ४।१।१। में 'व' का 'तिहि' के ग्रर्थ में व्याख्यान किया है ।

# ५-विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के खण्डनार्थ

भाष्य में बहुत स्थलों पर 'न वा' प्रतीकात्मक वचन विप्रतिषेधवात्तिकों के खण्डनार्थं प्रयुक्त हैं। जैसे—

१—चित्स्वराद्धारिस्वरः।

२ — कृत्स्वराच ।

क-न वाहरणप्रतिषेधो ज्ञापकः कृत्सवराबाधकत्वस्य।

इत्यादि में 'न वा' प्रतीकात्मक वचन विप्रतिषेधवात्तिकों के खण्डनार्थं दिये हैं। विप्रतिषेधवात्तिक कात्यायन के नहीं हैं, यह हम ग्रगले ग्रध्याय में सिद्ध करेंगे। उनका निर्माता ग्रन्य ही है। ग्रतः जब विप्रतिषेधवात्तिकों का निर्माता ग्रन्य है तो उनके खण्डनार्थं प्रयुक्त वचन भी ग्रन्य के होंगें कात्यायन के नहीं। ग्रतः निश्चित ही 'न वा' प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं हैं।

# ६ - वार्त्तिकव्याख्या-भेद-खण्डनार्थ 'न वा' प्रतीकात्मक वचन

यह निश्चितपाय है कि 'ग्रपर ग्राह' कहकर भाष्यकार द्वारा दिये गये पाठभेंद या व्याख्याभेद कात्यायन के नहीं हैं, उन्हीं भेदों का ग्राश्रयण लेकर यदि कोई खण्डन करने लगे, उस ग्रवस्था में खण्डनात्मक वचन निश्चित ही मूलकर्ता कात्यायन के नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ—

#### अन्तः ॥६।२।१४३॥

- १-अन्तोदात्तत्वं समासस्येति चेत् कप्युपसंख्यानम्।
- २—उत्तरपदान्तोदात्तत्वे नञ्सुभ्यां समासान्तोदात्तत्वम् । अपर आह—उत्तरपदान्तोदात्तत्वे नञ्सुभ्यां समासान्तोदात्तत्वम् ।

क-न वा कपि पूर्ववचनं ज्ञापकमुत्तरपदानन्त्योद।त्तत्वस्य ।

३- प्रकरणात् समासान्तोदात्तत्वम्।

१. भाष्य—भाग २, पृ० १९०, पं० ११ तथा कैयट गु० प्र० सं० ४।१।१। पृ० ७—वात्तिककारस्य समुच्चयार्थश्चशब्दः । भाष्यकारेण तु पूर्वप्रयोजनस्य दूषितत्वात्तर्द्धं चशब्दो व्याख्यातः ।

प्रश्न यह है कि सूत्र में केवल 'ग्रन्तः' कहा गया है, उस ग्रवस्था में समास को ग्रन्तोदात्त माना जाय या उत्तरपद को ? क्योंकि दोनों की ग्रनुवृत्ति ग्रा रही है।

(१) में समास को ग्रन्तोदात्त मानने पर दोष दिया है। (२) में उत्तरपद को ग्रन्तोदात्त मानने पर दोष दिया है। ग्रपर ग्राह—कहकर भाष्यकार ने व्याख्याभेद दिया है। (क) में ग्रपर ग्राह कहकर दिये दोष का समाधान दिया है। (३) में २. दोष का समाधान दिया है। भाष्यकार ने १. में कहे दोष का भी समाधान दिया है।

यहाँ उपलब्ध क. वचन हमारे विचार से कात्यायन का नहीं, क्योंकि यहाँ 'ग्रपर ग्राह' कहकर २. का व्याख्याभेद दिखाया है। 'ग्रपर ग्राह' कहने का स्पष्ट ग्रथं है कि वह कात्यायन का नहीं है, किसी ग्रन्य का है। यतः वह ग्रन्य का है ग्रीर 'न वा' प्रतीकात्मक क. वचन स्पष्टक्षेण 'ग्रपर ग्राह' वाले दोष का समाधान दे रहा है , ग्रतः स्पष्ट है कि वह कात्यायन का नहीं है। २. के समाधानार्थ ३. वार्त्तिक दिया है, उसका क. से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ, भाष्यकार ने जब क. का व्याख्यान कर दिया तदनन्तर ३. के साथ संगति मिलाने के लिये ग्रवतरणिका दी ग्रीर पुनः ३. वार्त्तिक दिया है।

श्रतः स्पष्ट है कि जो वचन कात्यायन के वात्तिकों की श्रवान्तरकालीन ज्याख्याश्रों का समाधान करे वह निश्चय ही कात्यायन का नहीं हो सकता है।

# ७—भाष्यकार द्वारा समाधानार्थ स्पष्टतः "न वा" प्रतीकाश्रयण

युवोरनाकी-७।१।१ (गु० प्र० सं०) में न वा परं निमित्तं संज्ञा च प्रत्ययख्क्षणेन को वार्तिक माना है। परन्तु यह उचित नहीं है। यदि यह वार्तिक होता तो इससे पूर्व कोई अन्य दोषप्रदर्शक वार्तिक भी होना चाहिये, जिसके खण्डनार्थ यह "न वा" कहा गया हो। हाँ, भाष्यकार ने अवश्य दोष दिया है—

१. नि॰ सा॰ सं॰ में व्याख्याभेद के समाधानार्थ क. वचन माना है— ग्रपरमतप्राप्तदोषवारकवार्तिकम् पृ० २०७।

२. भाष्य ७।१।१॥ गु० प्र० सं०, पृ० ३।

यत्र तर्हि समासाद्विभक्तिनंहित नन्द्नद्धि कारकद्धि । इस दोष का समाधान इसमें दिया है। यदि "न वा" प्रतीकात्मक वचन को वात्तिक मानें तब युवोरनाको सूत्र में पठित धातुप्रतिषेध का विधानरूप ग्राक्षेप व्यर्थ हो जावेगा, क्योंकि प्रथम जब विचार कर ही लिया कि यु, वु प्रत्यय लिये गये हैं, पुनः सारा विचार क्यों ? कैयट ने एतदर्थ स्पष्ट कह दिया है—

## भाष्यकारेण पूर्व स्वतंत्रेणोक्तमिदानीं वार्त्तिकमवतारितमित्यदोषः

ग्रतः स्पष्ट है कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन वाक्तिक नहीं है, भाष्य-व्याख्यान है। ऐसी ग्रवस्था में दूसरी बात परिज्ञात हो रही है, वह यह कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं हैं, क्योंकि न वा परं निमित्तं में भी "न वा" है, जब कि यह निश्चित ही भाष्यकार का है। कीलहानं ने न चापरं निमित्तं माना है, परन्तु ठीक नहीं, क्योंकि कैयट, नागेशादि सभी ने न वा परं निमित्तं ही माना है ग्रीर प्रतीकों में उसी का ग्राश्रयण किया है। ग्रतः यह "न वा" कहकर समाधानशैली सम्भवतः भाष्यकार की ही है।

कुछ स्थानों पर भाष्य में तस्मात् सुष्ठूच्यते कहकर पुनः "न वा" प्रतीकात्मक वचन मिलते हैं जिससे यह सन्देह होता है कि सम्भवतः ये भाष्यकार के न हों, जैसे—

- १—'आशंसायां भूतवच्च (३।३।१२२) में तस्मात् सुष्ठूच्यते न वा संभावनावयवत्वादाशंसायाः ।
- २ बहुत्रीहेरूधसो ङीष् (४।१।२५) तस्मात् सुष्ठूच्यते न वा समासान्ताधिकारे स्त्रीप्रहणादितस्था हि कब्बिध-प्रसंगः ४।

परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी मिलते हैं जहां स्पष्टतः भाष्य व्याख्यान को ही तस्मात् सुष्ट्रच्यते कहकर उद्धृत किया है। जैसे-

१. भाष्य-भाग ३, पृ० २३६ पं० १०-११।

२. कैयट-प्रदीप-७।१।१। गु० प्र० सं० पृ० ४।

३. भाष्य-भाग २, पृ० १५६, पं० १३-१४।

४. भाष्य-भाग २, पृ० २१२, पं० १२।

अन्येभ्योऽपि दृश्यते (३।२।१७८)-पर-तस्मात् सुष्ठूच्यते । दीर्घ-वचनसामध्यति सम्प्रसारणं न भविष्यति ।

यह निश्चय ही भाष्यकार का है। भाष्य में कहा है—अपर आह । विचप्रच्छ्योरसंप्रसारणं चेति वक्तव्यम्। तत्ति वक्तव्यम्। न वक्तव्यम्। दीर्घवचनसामध्यात् सम्प्रसारणं न भविष्यति ।

श्रतः उपरिलिखित उदाहरण से स्पष्ट है कि भाष्यकार विशुद्ध श्रपने वाक्य को भी ''सुष्ठूच्यते'' कहकर उद्धृत कर देते हैं। उसी प्रकार ''न वा' प्रतीकात्मक वचनों को भी ''सुष्ठूच्यते'' कहकर उद्धृत किया है।

हमारे विचार से इन उपर्युक्त सभी प्रमाणों के ग्राधार पर यह निश्चय हो जाता है कि "न व।" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहों हैं । सम्भवतः भाष्यकार के ही प्रत्याख्यानार्थ प्रयुक्त वचन हैं। यद्यपि इनमें से कुछ अन्य ग्राचार्यों के भी हो सकते हैं, तथापि हमने इनको भाष्यवचन के रूप में ही माना है।

## 'उक्तम्' पदयुक्त वचनों का वार्तिकाऽवार्त्तिकत्व विचार

डा० कीलहार्न के मतानुसार-पतंजिल ने कात्यायन के सम्पूर्ण वात्तिकों पर भाष्य लिखा है, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि, यह निश्चित है कि जहाँ कात्यायन ''उक्तं'' या ''उक्तं वा'' शब्दों से ग्रपने ग्रन्य वाक्तिकों का उद्धरण देता है वे प्रायः सभी वाक्तिक महाभाष्य में उपलब्ध हो जाते हैं है।

इस कथन से स्पष्ट है कि डा० कीलहार्न 'उक्तं वा' को तथा 'उक्तं' पदयुक्त वाक्यों को कात्यायनीय वाक्तिक मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने

१. भाष्य-माग २-पृ० १३६, पं० १३।

२. भाष्य-भाग २-पृ० १३६, पं० द-६।

<sup>3.</sup> Dr. F. KIELHORN. Katyayana and Patanjali P. 46,—'A very strong argument in tavour of the assumption that Patanjali has recorded and commented on all the varttikas of Katyayana, is furnished by the fact that whenever Katyayana in such words as उक्त or उक्त वा refers to another of his Varttikas, the Varttika so instanced or referred to is invariably to be found in the Mahabhashya.'

स्वसम्पादित भाष्य संस्करण में सभी स्थानों पर 'उक्तं' पदात्मक वाक्यों को वार्त्तिक रूप में पढ़ा है।

हमारे विचार इसके अनुरूप नहीं हैं। महाभाष्य के पर्यालोचन से ऐसे बहुत से स्थल उपलब्ध होते हैं, जहां 'उक्तं' पद द्वारा उद्धृत वाक्य निश्चित ही भाष्यकार का होता है, वाक्तिककार का नहीं। बहुत स्थानों पर इन उद्धरणों में भाष्यकार द्वारा कृत वाक्तिक-व्याख्यान ही उपलब्ध होता है। अन्य भी कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें यह कहने को विवश कर देते हैं कि कुछ 'उक्तं' पदात्मक वचनों को, जैसा कि आये बताया जायेगा, छोड़कर सभी भाष्यकार के हैं, कात्यायन के वाक्तिक नहीं।

# १—'उक्तं' द्वारा भाष्यकारीय वाक्यों के उद्धरण के उदाहरण

(क) 'देवात्तल्' (५।४।२७) में 'उक्तं वा' वाक्य दिया है। यहाँ 'उक्तं वा' से उद्धृत वाक्य यह है—िक मुक्तम्। स्वाधिका अतिवर्तन्तेऽपि लिंग-वचनानि। यह वाक्य विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तात्तु (५।२।६८) एवं एपचः स्त्रियामञ् (५।४।१४) इन दो स्थानों पर उपलब्ध होता है। वहाँ मात्र भाष्य ही है। ५।४।१४ में तो कोई वाक्तिक ही नहीं है। पूरे सूत्र में भाष्य ही है। ५।२।६६ पर वाक्तिक हैं, परन्तु उनका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वयं भाष्यकार ने 'तु' ग्रहण के प्रयोजन का, जो कि कात्यायन ने दिया धा-तुम्रहणं नित्त्यपूर्वार्थम् , खण्डन कर पुन कहा—

इदं ति प्रयोजनम् । प्रागुत्पत्तेर्यक्षिगं वचनं च तदुत्पन्नेऽपि प्रत्यये यथा स्यान् । बहुगुडो द्राक्षा । बहुतैलं प्रसन्ना । बहुपयो यवागुरिति । इसी के खण्डन के लिये—एतद्पि नास्ति प्रयोजनम् । स्वाधिको ह्ययं स्वाधि-कारच इकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते । एवं तीह सिद्धे सित यत्तृप्रहणं करोति तज्ञापयत्याचार्यः स्वाधिका अतिवतन्तेऽपि लिंगवचनानीति ।

इसी प्रकार यह ज्ञापक दोनों स्थानों पर स्वयं भाष्यकार का है। कात्यायन का वात्तिकांश भी नहीं है। यही वचन कुटिशमीशुण्डाभ्यो रः (४१३।८८) सूत्र पर भी 'उक्तं वा' द्वारा उद्धृत किया गया है। वहाँ पर भी यही जानना चाहिये।

१. भाष्य-भाग २, पृ० ४२१ वा०

२. भाष्य भाग--- २, पृ० ४२१-४२२।

(ख) घुमास्थागापाजहातिसां हिल (६।४।६६) इस सूत्र में धीवरी पीवरीति चोक्तम् यह वचन वार्त्तिक रूप में पठित है, यहाँ भाष्य में किमुक्तम्। नैतदीत्त्वम्। किं तिर्ह् । ध्याप्योरेतत् सम्प्रसारण्मिति । यह वाक्य अज्झनगमां सिन (६।४।४२) सूत्र से उद्धृत किया है। वहाँ इस प्रकार का कोई वार्त्तिक नहीं है। हाँ, भाष्यकार का कथन अवश्य उपलब्ध होता है—

नैतदीत्त्वम् । कि तर्हि । ध्याप्योः समप्रसारणमेतत्र । यह निश्चित ही भाष्यकार ने अपने व्याख्यान-प्रसंग में कहा है ।

(ग) वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः (८।२।८२) सूत्र पर 'उक्तं वा' कहा है, वहां भाष्य में कहा है—

किमुक्तम् । हस्वो दीर्घः प्लुत इति यत्र ब्र्यादच इत्येतत्तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यमिति ।

यह वचन अच्छा (१।२।२८) सूत्र से लिया गया है। यह भाष्यकार का है। इसका वार्तिक से कोई सम्बन्ध नहीं है। वहाँ पर एवमपि भिद्यते सुवाग्ब्राह्मण्कुलमित्यत्रापि प्राप्नोति कहकर एवं तिह हुस्बो दीर्घः प्लुत इति यत्र ब्रूयाद्च इत्येतत्तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम् कहा है। यह व्याख्यान-प्रसंग में समाधानार्थं कथित है। अतः निश्चय ही यह भाष्यकार का है।

(घ) द्वन्द्वं रहस्यमयीदावच न० (८।१।१५) इस सूत्र में 'उक्तं वा' कहा है। वहाँ का भाष्य है—िक मुक्तम्। छिंगमिशिष्यं छोकाश्रयत्वा छि्छ द्वस्येति । यह वचन ५।३।६६ से उद्धृत किया है। वहाँ कहा है—

एवमपि नपुंसक्दवं वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् । लिंगमशिष्यं लोका-श्रयत्वाहिंगस्य ६ ।

१. भाष्य-भाग ३, पू० २०८ पं० ३-४।

२. भाष्य-भाग ३, पृ० १६७ पं० २२।

३. भाष्य-भाग ३, पृ० ४१६ पं० ४-४।

४. भाष्य-भाग १, पृ० २०५ पं० २१-२३।

५. भाष्य—भाग ३, पृ० ३७१ पं० ६-७।

६. भाष्य—भाग २, पु० ४१८ पं० २४-२४।

यह स्वयं भाष्यकार का है। इसका वात्तिक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) ब्लान्ता पट् (१।१।२४) में ''उक्तं वा'' कहा है। वहाँ पर भाष्यकार ने कहा है—िकमुक्तम्। इह तावच्छतानि सहस्राणीति संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्येति ।

यह कुन्मेजन्तः (१।१।२६) सूत्र से उद्धृत किया है। वहाँ पर भाष्यकार ने कहा है—इमानि तिई प्रयोजनानि। शतानि सहस्राणि। नुमि कृते हणान्ता षट् इति षट् संज्ञा प्राप्नोति। संनिपातस्र्र्णो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति ।

इस प्रकार यह निश्चित ही भाष्यकार का है श्रौर इसके भाव को ही शाशाश्य में रख दिया है।

(च) जात्याख्यायामे (१।२।५८) पर कहा है—तत्रैकथचनादेश उक्तम्। किमुक्तम्। ब्रीहिभ्य आगत इत्यत्र घेकिति इति गुणः प्राप्नोतीति ।

यह वाक्य स्थानिवदादेशोऽनिव्वधौ (११।५४) से लिया है ।

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि 'उक्तं' पदयुक्त वाक्य स्वयं भाष्यकार के है, वाक्तिककार कात्यायन के नहीं। इस प्रकार बहुत से स्थल हैं जहां 'उक्तं' पदात्मक वाक्यों द्वारा भाष्यकथन की तरफ संकेत किया गया है। यहां ''स्थालीपुलाकन्याय'' से केवल ६ ही उदाहरण दिये हैं।

## २-वार्त्तिकों के भाष्य-व्याख्यान का उद्धरण

बहुत से स्थलों पर 'उक्तं' पदात्मक वाक्यों के व्याख्यान में वाक्तिक की भाष्यव्याख्या उद्धृत की है। उदाहरणार्थ—

(क) अनिगन्तोऽस्त्रतावप्रत्यये (६।२।५२) इस सूत्र पर ''उक्तं वा'' दिया है, वहां भाष्य में कहा है—िक मुक्तम । समासे शाकलं न भवति इति"। यह उद्धरण इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वस्र (६।१।२७) सूत्र से

१. भाष्य-भाग १, पृ० ६३, पं० १७-१६।

२. भाष्य-भाग १, पृ० ६८, पं० २०-२१।

३. भाष्य-१।२।५८, भाग १।

४. भाष्य-भाग १, पू० १३८, पं० २१-२२।

५. भाष्य-भाग ३, पृ० १२९, पं० १०-११।

लिया गया है। वहाँ सिन्तित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः वाक्तिक दिया है। इसी के भाष्य में कहा है—िनत्यप्रहणेन नार्थः। सित्समासयोः शाकलं न भवतीत्येव । इसे ही ''सित्'' को छोड़कर उद्धृत किया है। यह भाष्यकार का ही है।

- (ब) रो: सुपि ८।२।६९ सूत्र पर लुकि चोक्तम् वचन दिया है। वहां भाष्यकार ने कहा है—किमुक्तम् अह्नो रिवधो लुमता लुप्ते प्रत्यय- लक्षणं न भवतीति वक्तव्यम् यह उद्धरण न लुमतांगस्य (१।१।६८) से उद्धृत किया है। वहां अह्नो रिवधो वाक्तिक है ग्रौर उसका भाष्य-व्याख्यान है—अह्नो रिवधाने लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम् । स्पष्ट ही यह भाष्यकार की वाक्तिक-व्याख्या उद्धृत है, न कि वाक्तिक।
- (ग) इको गुरावृद्धी (१।१।३) पर अटि चोक्तम् दिया है । वहाँ भाष्य में कहा है—किमुक्तम्। अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्थं भवतीति<sup>8</sup>।

यह उद्धरण दयङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुपे सूत्र से लिया गया है। वहाँ वात्तिक अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य वा है। भाष्यकार ने व्याख्या में अथवाऽनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्यं भवतीत्येषा परिभाषा कर्तव्या दिया है। इस प्रकार १।१।३ के उद्धरण में भाष्यकार की व्याख्या ही उद्धृत है।

## ३--अनिधान पक्ष भाष्यकारीय है

बहुत से स्थलों पर विशेष कर ४-५ ग्रन्थाय में ''उक्तं वा'' द्वारा ''ग्रनभिधानात्'' का उद्धरण दिया है। हमारे विचार में वस्तुतः ग्रनभिधान पक्ष भाष्यकार का ही है। ग्रतः उस ग्रनभिधान को कहने वाले ''उक्तं वा'' या 'उक्तं' पदयुक्त वाक्य भी भाष्यकार के ही होंगे।

१. भाष्य-भाग ३, पू० ८९, पं० २२-२३।

२. भाष्य-भाग ३, पृ० ४१२, पं० ८-९।

३. भाष्य-भाग १, पृ० १:६, पं० ६-७।

४. भाष्य-भाग १, पृ० ४८, पं० ३-४।

५. भाष्य-भाग ३, पृ० २१, पं० १-२।

# ४--- "उक्तं" पदात्मक वचनों के अवार्तिकत्व में स्पष्ट भाष्य-प्रामाण्य

हलादि शेषः (७।४।६१) सूत्र पर "उक्तं वा" कहकर भाष्यकार ने— किमुक्तम् । प्रतिविधास्यते हलादिशेष इति । अयमिदानीम्प्रतिविधान-कालः इदं प्रतिविधीयते, इत्यादि भाष्य दिया है।

ग्रथीत् जो यह कहा था कि हलादि शेषः सूत्र में समाधान देंगे, वह यह समाधान का समय ग्रा गया है। जहाँ यह कथन है, वह अजादेद्वितीयस्य (६।१।२) का भाज्य है—ननु चोक्तं सित तिस्मन् प्रतिषेध इति चेद्धलादि- शेषे दोषः। प्रतिविधास्यते हलादि शेषे । ग्रथीत हलादि शेषः (७।४।६१) सूत्र पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे ग्रौर उसी को हलादि शेषः सूत्र पर ''उक्तं वा'' द्वारा उद्धृत किया है। वह निश्चय ही भाष्यकार का है, क्योंकि यदि प्रतिविधान के लिये (७।४।६१) में वाक्तिककार ने कुछ कहा होता तब तो कुछ गंगति लग सकती थी। परन्तु पहां प्रतिविधानप्रकार पूर्णतः स्वयं भाष्यकार का है। इतना ही नहीं हलादि शेषः के वाक्ति— तस्मादनादिलोपः ग्रौर उक्तं वा की ग्रापस में भी कोई संगति नहीं लगती। ग्रतः स्पष्ट है कि ''उक्तं'' पदात्मक वाक्य स्वयं भाष्यकार के हैं।

# 'उक्तं वा' को वार्त्तिक मानने में डा० की लहार्न की विप्रतिपत्ति

हा० कीलहार्न ने प्रायः सभी स्थानों में ''उक्तं''पदयुक्त वाक्यों को वार्तिक रूप में उद्धृत किया है। परन्तु अनिगन्तोऽस्त्रतावप्रत्यये (६।२।५२) सूत्र पर एक ''उक्तं वा'' को वार्तिक रूप में माना है और उसके ग्रागे ''समासे शाकलं न भवतीति''—कहा है। इसके बाद वाले ''उक्तं वा'' को सामान्य भाष्य के रूप में ही पढ़ा है । इसका कारण क्या है? इस प्रकार का उदाहरण कीलहार्न संस्करण में हमें एक ही स्थान पर प्राप्त हुआ है। ग्रन्य भाष्यसंस्करणों में यह दोष पदै-पदे हैं। कहीं तो वे ''उक्तं वा'' को वार्तिक मानते हैं ग्रीर कहीं नहीं।

१. भाष्य-भाग ३, पृ० ३५३, पं० १३-१४।

२. भाष्य-भाग ३, पृ० ८, पं० ६-७।

३. भाष्य—भाग ३, पू० १२६ पं १४।

#### नि॰ सा॰ सं॰ के सम्पादक का अम

यहाँ यह कहना ग्रप्रामंगिक न होगा कि नि० सा० सं० के सम्पादक निश्चित रूप से भाष्यकारीय उक्तं वा को वाक्तिक बनाने के विचार से वाक्तिकों की संगति लगाने में ग्रनविधानता कर बैठते हैं। उदाहरणार्थ —

ङ्याप्त्रातिपदिकात (४।१।१) में सम्पादक ने नि॰ सा॰ सं॰ में "उक्तं वा" को वाक्तिक माना है। इससे पूर्व तदन्तस्य च प्रत्ययार्थेनायोगात् तिद्धतानुपपित्तः यह वाक्तिक दिया है। इस वाक्तिक को "ङ्याप्" ग्रहण में दोष-दर्शक-भाष्य न मानकर, "दोषपिरहार वाक्तिक" माना है। हम जानना चाहेंगे कि यह किस दोष का पिरहार कर रहा है ?

यहीं पर नागेश के द्वारा कहे भाष्ये दोषान्तरमाह—तद्निःस्येति इसकी क्या संगित होगी ग्रौर क्या भाष्यकार का नैप दोष: ग्रादि कहकर समाधान दोष—स्थापनार्थ होगा ? यही नहीं नागेश ने कहा कि—अन्त्यदोष उद्भृते आचदोषोऽस्त्येवेत्याह—ननु चोक्तम् १ इससे भी स्पष्टतः 'तदन्तस्य' वार्त्तिक को ग्रन्त्य-दोष कहा है ग्रौर ''नैष दोषः'' या ''उक्तं वा'' द्वारा उसका समाधान बोध कराया है। पर इसको न समझकर केवल ''उक्तं वा'' को वार्त्तिकवचन बनाने के विचार से इस नागेश के वाक्य की क्या विचित्र संगति लगाई है—

अन्त्यदोषे—तदन्तस्य प्रत्ययार्थेनायोगात् तद्धितानुपपत्तिरिति दोषवारणेऽप्याद्यो दोषः—तत्र समासान्तेषु दोष इति दोष इत्यर्थः ।

स्पष्ट है कि सम्पादक ''उक्तं वा" को वाक्तिक बनाना चाहते हैं, परन्तु उसमें ''वा" लगा है। ग्रतः इसके पूर्व ग्रन्य कोई वाक्तिककार का समाधान हो तभी ''वा" संगत हो सकता है। एतदर्थ ''तदन्तस्य॰" को समाधान बनाया ग्रीर ''उक्तं वा" समाधानान्तर। इस प्रकार ''उक्तं वा" को वाक्तिक रूप में पढ़ दिया। परन्तु वे यह भूल गये कि यहां ''वा", ''नैष दोषः" ग्रादि समाधान को ध्यान में रखकर दिया है। तभी ''उक्तं वा" द्वारा समाधानान्तर उचित है।

१. नागेश—प्रदीपोद्योत—नि० सा० सं० पृ० १५ खण्ड ४।

२. भाष्य-भाग २, पृ० १६४, पं० ११-१४।

३. नागेश—उद्योत—नि० सा० सं० पृ० १५, खण्ड ४।

४, भाष्य — टिप्पगी — नि० सा० सं० पृ० १५, खण्ड ४।

## ५--भाष्य-शैली-तीन शैलियां तथा तृतीय शैली का वार्त्तिकत्व

इन "उक्तं" पदात्मक वाक्यों में तीन प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं—

१-उक्तं वा।

२-अटि चोक्तम्। उक्तं पूर्वेण।

३—यङ्विधौ धातुप्रहणे उक्तम्।

इन शैलियों में प्रथम शैली में मात्र उद्धरण का स्मरण कराया जाता है। जैसे—उक्तं वा। दूसरी, जहाँ उस स्थान का भी निर्देश करा दिया जाता है, जहाँ या जिस विषय में उद्धरण दिया हो। जैसे—अिट चोक्तम्। उक्तं पूर्वेण। तृतीय, जहाँ मूलतः उद्धरण विठत है ग्रीर जहाँ उद्धरण की ग्रावश्यकता है, उन दोनों स्थानों का बोध कराया जाता है। जैसे—यङ्विधी धातु-ग्रहण उक्तम्।

इन शैलियों में वात्तिक-परिज्ञानार्थ भाष्यकार की व्याख्यान-शैली भी अत्यधिक उपयोगी है।

(१-२) शैलियों के वात्तिकत्व के खण्डन में हम कुछ प्रमाण दे चुके हैं। वात्तिक-परिज्ञान के लिए हम बता चुके हैं कि अत उत्तरं पठित कहकर पठित वचन वात्तिककार के हैं। भाष्यकार ने तीसरी शैली के वचनों के पूर्व "अत उत्तरं पठित" यह अवतरिएका दी है और उसके बाद तृतीय शैली वाले वचन उद्धृत किये हैं। उदाहरणार्थ—

(क) धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमिमहारे यङ् ।।३।१।२२।। अथ धातुम्रहणं किमर्थम् । इह मा भूत् प्राटित सृशमिति । अत उत्तरं पठित—यङ् विधौ धातुम्रहणे उक्तम् ।।

(ख) सनाचन्ता धातत्र ॥३।१।३२॥

अन्त यहणं किमर्थम् । न सनाद्यो धातवः इत्येवोच्येत । केनेदानीं तदन्तानां भविष्यति । तदन्तविधिना । अत उत्तरं पठिति—सनादि ष्वन्त- यहण उक्तम् ।

१. भाष्य-भाग २, पृ० २८, पं० १६-२१।

२. भाष्य भाग-२, पृ० ४१, पं० २१-२३।

(ग) अचि विभाषा टारारशा

णावुपसंख्यानं कर्तव्यम् । इहापि यथा स्यात् । निगार्यते । अत उत्तरं पठित —िगरेर्हत्वे णावुक्तम् ।।

विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम भौर द्वितीय शैली वाले वाक्यों में कहीं भी ''भ्रत उत्तरं पठित'' यह भ्रवतरिएका नहीं दी है; केवल तृतीय शैली वाले वात्तिकों में ही ''भ्रत उत्तरं पठित'' ग्रवतरिएका है।

साथ ही प्रथम, द्वितीय गैली के वाक्यों के व्याख्यान में भाष्यकार ने स्वयं ग्रपना भाष्य या वात्तिक का भाष्य-व्याख्यान भी प्रायः उद्धृत किया है। परन्तु तृतीय शैली वाले ''उक्तम्'' पदात्मक वात्तिकों में केवल वात्तिक ही उद्धृत किया है। इसका ग्रपवाद हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा।

ग्रतः स्पष्ट रूप से भाष्यकार ने ही ''ग्रत उत्तरं पठित'' इस ग्रवतरणिका-मिष, ''उक्तम्'' प्रतीकात्मक वचनों में कौन से कात्यायन के वात्तिक हैं? इनकी पहिचान बतायी है। दूसरे ग्रथों में ''उक्तं वा'' तथा ''ग्रटि चोक्तम्'' का ग्रवाक्तिकत्व सिद्ध कर दिया है।

तृतीय शैली के वात्तिक लगभग ८-६ ही हैं। उनमें से कुछ में ''ग्रत उत्तरं पठित'' यह श्रवतरिशका दी है श्रीर कुछ यों ही पठित हैं, जैसे—

अतिशायने तमबिष्टनौ ॥५।३।५५ ॥

१-अतिशायने बहुबीहावुक्तम्।

शेवलसुपरविशालवरणार्यमादीनां तृतीयात् ॥५।३।८४॥

१—षडिके जब्त्व उक्तम्।

इत्यादि वात्तिकों का समावेश भी इसी शैली में हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतीय शैली को छोड़ कर शेप द्विविध शैली वाले ''उक्तम्" पदयुक्त वाक्य स्वयं भाष्यकार के हैं, कात्यायन के नहीं।

१. भाष्य-भाग-३, पृ० ३९९, पं० २१-२४ तथा पृ० ४००, पं० १।

#### उपसंहार

इस प्रकार इस ग्रध्याय में संक्षेप से वात्तिक-निर्ण्य पर विचार किया गया है। कात्यायनीय वात्तिकों के परिज्ञान के कुछ साधन दिये गये हैं, जिनके ग्राधार पर महाभाष्य में पठित सभी वचनों के निर्माता का परिज्ञान प्रायः हो जाता है, श्रर्थात् कौन से कात्यायन के वात्तिक हैं ग्रौर कौन से भाष्य-वचन हैं। साथ ही जो 'न वा" प्रतीकात्मक वचन श्रव तक कात्यायन के वात्तिक के रूप में माने जाते रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भी विचार कर उनका कात्यायनातिरिक्त निर्मातृत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। 'उक्तं' पदात्मक वचनों में कौन से कात्यायन के वार्तिक हैं ग्रौर कौन से भाष्य-वचन इस पर भी विचार कर कुछ को छोड़कर ग्रन्य सभी को भाष्यवचन सिद्ध किया गया है।

#### पञ्चम अध्याय

# वात्तिककार कात्यायन त्र्योर उनकी वार्तिक-रचना-पद्धति तथा त्र्यन्य वात्तिककार

#### कात्यायन

#### कात्यायन का महत्त्व

यद्यपि पाणिनि से पूर्व भी व्याकरण पर पर्याप्त कार्य हो चुका था तथापि पाणिनि के उपरान्त इस शास्त्र पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया। पाणिनि से पूर्व ऐन्द्र एवं माहेश्वर सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्याकरण पृथक् पृथक् ही दीखते हैं। पाणिनि के प्रोक्त प्रन्थ की यही विशेषता है कि क्या ऐन्द्र-सम्प्रदाय, क्या माहेश्वर-सम्प्रदाय, उभयानुवर्ती आचार्यों ने इसे विस्तृत एवं पहलवित किया। पाणिनि ने ग्रपनी समकालीन भाषा के ग्राधार पर एवं प्राचीन व्याकरण-नियमों को लेकर जो भाषाज्ञान के लिये सर्वोत्तम संग्रह बनाया, उसमें भी बहुत से परिवर्त्तन भाषा के ग्राधार पर ग्रावश्यक थे। कुछ ऐसे नियम भी थे जा ग्रतिसंक्षेपीकरण के कारण पाणिनि के संग्रह में स्थान न पा सके थे, परन्तु भाषा की दृष्टि से वे ग्रत्यन्त उपादेय थे, उन नियमों का व्याकरण में प्रवेश कराने के लिये वार्त्तिक कार ने पाणिनिव्याकरण के व्याख्यानिष्ठ वार्त्तिकों की रचना की।

यद्यपि वात्तिकों की स्थिति पाणिनि से प्राचीन है, जैसा कि पूर्व हम

सिद्ध कर चुके हैं, तथापि पाणिनि-व्याकरण पर अद्यत्वे उपलभ्यमान
वात्तिकों में सर्वाधिक वात्तिकों के निर्माता या पाणिनि के मुख्य व्याख्याता
कात्यायन हैं। उनका यह वात्तिकपाठ व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है।
इसके विना पाणिनिव्याकरण निश्चय ही अधूरा रह जाता है। वैसे कोई
पृथक् वात्तिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है परन्तु महाभाष्य में पठित वात्तिकों
के आधार पर हम जान पाते हैं कि ये वात्तिक कात्यायन के हैं।

#### कात्यायन के नाम

नागेश<sup>9</sup>, हरदत्त<sup>२</sup>, सायगा<sup>3</sup>, भतु<sup>°</sup>हरि<sup>8</sup>, कुमारिल<sup>14</sup>, जिनेन्द्र बुद्धि<sup>8</sup>, क्षीरस्वामी<sup>9</sup>, हेलाराज<sup>2</sup>, हेमचन्द्र<sup>8</sup> ने वात्तिककार को वाक्यकार नाम से सम्बोधित किया है। हेमहंसगिंग <sup>90</sup> ग्रौर गुगारत्नसूरि<sup>9</sup> ने वार्तिककार द्वारा निर्मित धातुग्रों को वाक्यकारीय नाम से पुकारा है।

सांख्यसप्तित की युक्तिदीपिका में पदकार नाम से वाक्तिककार को समृत किया गया है १२। पतंजिल ने महाभाष्य में वाक्तिककारका नाम कात्यायन

- १. नागेश-उद्योत, वाक्यकारो वार्त्तिकमारभते, ६।१।१३५॥
- हरदत्त-पदमंजरी, भाग १, का० सं० पृ० ७ ।
   यद् विस्मृतमद्दं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम् ।
   वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेनादृष्टं च भाष्यकृत् ।।
- ३. सायण-धातुवृत्तिः, पृ० ४०२ का० सं०—चुलुम्पादयो वाक्य-कारीयाः।
- ४. भर्तृ हरि-भाष्यदीपका पृ० १६०, एषा भाष्यकारस्य कल्पना न वाक्यकारस्य ।
- प्रमारिल भट्ट-तंत्रवात्तिक, १।३।८—पृ० २८७ पूना० सं०, धर्माय नियमं चाह वाक्यकारः प्रयोजनम् ।
- ६. जिनेन्द्र बुद्धि-काशिकाविवररा पंजिका ॥६।२।११॥
- ७. क्षीरस्वामी-क्षीरत०, पृ० ३२२ (रा० क० सं०) सौत्राष्ट्रचुम्पाद-यश्च वाक्यकारीया धातव: ।
- ८. हेलाराज-वाक्यपदीय टीका, काण्ड ३, पृ० २, १२, २७।
- हमचन्द्र-हेमधातुपारायण के ग्रन्त में —सौत्राइचुलुम्पादयइच वाक्य कारीया उदाहार्या: ।
- १०. हेमहंसगिण-न्यायसंग्रह पृ० १२२, १३०—एवं लौकिकवाक्य-करगीयानाम्।
- ११. गुर्णरत्न सूरि-क्रियारत्नसमुच्चय पृ० २८४—चुलुम्पादयो वाक्य-करणीयाः।
- १२. सांख्यसप्तित, युक्ति दीपिका- पृ० ७—पदकारश्चाह जातिवाच-कत्वादिति ।

माना है । इस प्रकार हम जान सकते हैं कि महाभाष्य के मुख्य वात्तिक-निर्माता कात्यायन हैं।

भाष्य में कात्यायन के वात्तिकों की मुख्यता है, परन्तु उसने अपने व्याख्या प्रसंग में अन्य वात्तिककारों के वचनों को भी स्थान दिया है।

कात्यायन के लिये कात्य<sup>2</sup>, कात्यायन<sup>2</sup>, पुनर्वसु<sup>8</sup>, मेधाजित्<sup>4</sup>, वरहिच ग्रादि शब्दों का प्रयोग होता है। पर इन सब में कात्यायन तथा वरहिच ये दो नाम ग्रधिक प्रसिद्ध हैं।

## कात्यायन का स्थान एवं काल

कात्यायन के निवास स्थान के सम्बन्ध में, कथासरित्सागर से यह जात होता है कि वह कौशाम्बी का निवासी था। उसने 'वर्ष' नामक विद्वान् से विद्याध्ययन किया था, ग्रीर उसने ग्रपनी कथा काणभूति को स्वयं विन्ध्य के जंगलों में सुनाई थीं

१. पतंजिल-महाभाष्य, ३।२।११६—न स्म पुराद्यतन इति बुवता कात्यायनेनेह, स्मादिविधिः पुरान्तो यद्यविशेषेगा भवति किं वात्तिककारः करोति, न स्म पुराद्यतन इति ।

२. पतंजिल-महाभाष्य, ३।२।३—प्रोवाच भगवान् कात्यस्तेनासिद्ध-र्यणस्तु ते ।

३. देखो-- टिप्पणी १।

४. भाषावृत्तिः ४।३।३४ - पुनर्वसुर्वरहिः ।

प्र. समुद्रगुप्त-कृणचरित्र-यः स्वर्गारोह्णं कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भृवि। काव्येन रुचिरेणासौ क्यातो वररुचिः कविः॥ न केवलं व्याकरणं पुपोष दाक्षिसुतस्येरितवार्त्तिकैर्यः।

६. पुरुषात्तमदेव-त्रिकाण्ड कोष-मेधाजित् कात्यायनश्च सः।

कौशाम्बी—एक प्राचीन ग्राम है। यह यमुना के किनारे, बाईं ग्रीर इलाहाबाद से लगभग ३० मील पिश्चम की ग्रीर है। 'दे' की (जोग्रफिकल डिक्शनरी)।

द. कौशाम्ब्यां सोमद त्ताख्या नाम्नाऽग्निशिख इत्यपि। द्विजोऽभूत्तस्य भार्या च वसुदत्ताऽग्नेघाऽभवत्।। तस्य तस्माद् द्विजवरादेष जातोऽस्मि शापतः।। (११।३०-३१।)

कात्यायन को भाष्यकार ने ग्राचार्य पद से सम्बोधित किया है । पतंजिल को कैयट ने माचार्यदेशीय कहा है । पतंजिल का स्थान, गोनदीय पद के कारणा गोनर्द (गोण्डा) माना जाता है। ख्रतः इस आधार पर वात्तिककार का स्थान मध्यदेश सिद्ध होता है। मध्यदेश के लिये वात्तिक का भी निर्माण किया गया है। ४।२।१३२ में गहादिषु पृथिवीमध्यस्य मध्यभाव: । इसी कारण से गोल्डस्ट्रकर ने ग्रपने "पाणिनि" निवन्ध में भाष्यकार को पूर्व देशवासी माना है । परन्तु पर्नजलि ने ग्रपने भाष्य में कात्यायन को दाक्षिणात्य माना है । उन्होंने लिखा है-

यथा लौकिक वैदिकेषु...... प्रियतद्धिता दाक्षिगात्याः।

इसी ग्राधार पर ग्रार० जी० भण्डारकर ने कात्यायन का स्थान दक्षिए। देश सिद्ध किया है"। पी० एस० सुब्रह्मण्यम् ने भी इसी के ग्राधार पर दक्षिगापथ (डेकन) लिया और कात्यायन को वहीं का निवासी सिद्ध किया है ।

हमारे विचार में कात्यायन का स्थान दक्षिणापथ ही उपयुक्त है। गोनदीय पद से विभिन्न मान्यताएँ कात्यायन के सम्बन्ध में बनाई गई हैं, वे

> ग्रस्ति पाटलिपुत्रकं पुरं नन्दस्य भूपतेः। तत्रास्ति चैको वर्षाख्यो विप्रस्तस्मादवाप्स्यथः ॥ ११।४५-४६॥ कृत्वास्मानग्रतोऽन्येद्युरुपविष्टः शुचौ भवि। वर्षीपाध्यायमोंकारमकरोहिब्यया गिरा।। तदनन्तरमेवास्य वेदाः साङ्गा उपस्थिताः । (११।७८-७९) इत्याख्याय कथां मध्ये विनध्यान्तः काराभूतये। पूनर्वरहचिस्तसमै प्रकृतार्थमवर्णयत् । (४-१) ॥

- १. पतंजिल महाभाष्य, ३।३।१३७—तदाचार्यः सुहृद्भूत्वाऽन्वाचष्टे, ग्रादि।
- कैयट-प्रदीप-मानार्यदेशीय माह एवं तर्हि। गु० प्र० सं० 2. राइ।इह प्० ३७४।
- Goldstucker-"Panini: His place in the Sanskrit literature". p. 182. (First Edi.).
  - पतंजिल महाभाष्य, परपशा० भाग १, पृ० द, पृ० द।
- 5. Indian Antiquary. vol. XI. p. 240.
- 6. P. S. Subrahmanyam-"Lectures on the Patanjal Mahabhasyam". pt. I p. 40.

उचित नहीं, क्योंकि गोनदींय पद पतंजिल के लिये नहीं है, इसे हम ग्रागे सिद्ध करेंगे। कैयट राजशेखर ग्रादि ने इसे पतंजिल का पर्याय माना है।

प्राचीन वाङ्मय में अनेक कात्यायनों का उल्लेख मिलता है। एक कीशिक, दूसरा अंगिरस, तीसरा भागव और चौथा द्यामुख्यायरा है। चरक १।१० एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र, समयाचरिक प्रकररा ५।५ में भी कात्यायन का उल्लेख है।

वात्तिककार कात्यायन पाणिनि से उत्तरवर्त्ती होगा, शब्दकल्पद्रुमकार ने लिखा है—

कात्यायनपाणिन्योः शब्दशास्त्रपाठेन पाणिनिः कात्यायनात् पूर्वतन इत्यनायासेनैव ज्ञायते । ततः कात्यायन एव पाणिनिकृतव्याकरणस्य वात्तिककारः। स स्वयन्थे विदुषां वरं पाणिनि आचार्यत्वेन स्वीकृतवान् ।

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने भारतीय मत को प्राधान्य देते हुए वात्तिककार कात्यायन का काल विक्रम से लगभग २६००-३००० वर्ष ई० पूर्व माना है। उन्होंने याज्ञवल्क्य के पौत्र तथा कात्यायन के पुत्र वररुचि कात्यायन को वात्तिककर्त्ता माना है ।

ग्रन्य विद्वानों ने कात्यायन के काल के सम्बन्ध में जो मत प्रस्तुत किये हैं वे निम्न हैं।

> एस० चक्रवर्ती <sup>२</sup> ३२१ ई० पू०। के० पी० जायसवाल <sup>३</sup> २४८ ई० पू०। सत्यव्रत सामश्रमी <sup>४</sup> १२००-२००० ई० पू०। मैक्समूलर <sup>४</sup> ३५० ई० पू०।

- युघिष्ठिर मीमांसक—सं० व्या० शा० इतिहास भाग १,
  पृ०२८०-२६० तक। कात्यायन के नामादि से सम्बन्धित उद्धरणों
  में सहायता सं० व्या० शा० इतिहास पृ० २८०-२६० भाग १,
  से ली है।
- 2. S. C. Chakravarti-Introduction to Nyasa p. 6.
- 3. K. P. Jayasaval—Date of Panini and Katyayana—Indian Antiquary 1918. p. 137.
- ४. सत्यवत सामश्रमी-निरुक्तालोचन, पृ० १० कलकत्ता संस्करण।
- 5. Max Muller—"History of Ancient Sanskrit Literature". pp. 127-162.

गोल्डस्टूकर<sup>9</sup> ३५० ई० पू०। बेल्बलकर<sup>३</sup> २५०-५०० ई० पू०।

इस प्रकार कात्यायन के काल के सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्न विचार-धारायें हैं, परन्तु इतना निश्चित है कि कात्यायन, पाणिनि से उत्तरवर्ती थे। ग्रिधिकतर विद्वान् कात्यायन का काल ई० पू० चौथी शताब्दी ग्रिधिक संगत मानते हैं। हमें भी कात्यायन का यही काल मान्य है।

## कात्यायन का सम्प्रदाय-भेद

हम पहले ही यह बता चुके हैं कि व्याकरण शास्त्र में दो सम्प्रदाय प्रचिलत हैं—एक माहेश्वर, दूसरा ऐन्द्र। माहेश्वर-सम्प्रदाय में ग्रापिशिल एवं पाणिनि के व्याकरणों का समावेश होता है ग्रौर ऐन्द्र-सम्प्रदाय में काशकृतस्त, कातंत्र ग्रादि का। जिस प्रकार पाणिनि-व्याकरण माहेश्वर-सम्प्रदाय का है, उसी प्रकार यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पाणिनि के व्याख्याना कात्यायन को भी क्यों न माहेश्वर-सम्प्रदायानुवर्त्ती माना जाय ?

# कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदाय से संबन्ध तथा उसके पुष्ट्यर्थ प्रमाण

हमें कुछ ग्रांतरिक एवं बाह्य प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, जिनके ग्राधार पर कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदायावलम्बी होना निश्चित हो जाता है। काशकृत्स्न व्याकरण, जो निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है, ऐन्द्र-सम्प्रदाय का है। पाणिनि ने ग्रपने व्याकरण-निर्माण में ऐन्द्र-सम्प्रदायान्तर्गत व्याकरण-नियमों की ग्रपेक्षा माहेश्वर-सम्प्रदाय के व्याकरण-नियमों को ग्रधिक स्थान दिया है जो स्वामाविक है।

ग्रभी तक काशकृतस्त के केवल १४० सूत्र उपलब्ध हुए हैं। उनके साथ वात्तिकों की तुलना करने पर वार्तिककार का ऐन्द्रसाम्प्रदायिकत्व सुतरां सिद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थं—

क—ग्रभी तक जितने सूत्र मिले हैं उनसे कृत सभी कार्य प्रायः पाणिनि-सूत्रों से.सिद्ध हो जाते हैं। काशकृत्सन-सूत्रों में एक सूत्र मिलता है—तद्वदिष्ठेमेयस्सु बहुलम् ।

<sup>1.</sup> Goldstucker—Panini: His Place in the Sanskrit Literature."

<sup>2.</sup> Belvalkara—"Systems of Sanskrit Grammar". 1950. p. 29.

३. युविश्रिर मीमांतक-कागक्रतस्त व्याकरण ग्रौर उसके उपलब्ध सूत्र।

ग्रथित् ''इन्'' के परे जो कार्य कहा है वह ''इष्ठ, इम'' ग्रीर ''ईयस्'' के परे भी हो जाता है। नेदिष्ठा त्वेदिमा ग्रादि।

इन कार्यों का विधान पाणिनि ने ६।४।१५६-१६० तक किया है। परन्तु ध्यान रहे उसने इष्ठन्, इमिनच्, ईयसुन् के परे रहने पर कार्य किया है ' ''इन्'' के परे रहने पर नहीं।

वात्तिककार ने पाणिनि-व्याकरण की इस कमी को पूर्ण करने के लिये वात्तिक बनाया-

गाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य पुंवद्भावरभाविष्ठिरोपयगादिपरार्थम् । इससे 'णि' या 'इन्' के परे रहने पर उन सभी कार्यों का ग्रतिदेश किया गया है जिनका विधान पाणिनि ने इष्ठेमेयस्सु के परे रहने पर ही किया था।

स्पष्ट है कि कात्यायन ने काशकृत्सन के आधार पर पूरक वाक्तिक का निर्माण किया है। हमारी दृढ़ धारणा है कि यदि काशकृत्सन के पूर्ण सूत्र उपलब्ध हो जायें तो निश्चय ही कात्यायन के पूरक वाक्तिकों के मूल का सरलता से पता लग सकता है। बहुत से ऐसे परिवर्तन और परिवर्धन भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें पाणिनि ने अपने ब्याकरण में स्थान नहीं दिया और वे ऐन्द्र-सम्प्रदाय के ब्याकरण में उपलब्ध होते थे, उनको माहेश्वर-ब्याकरण में स्थान दिलाने के लिये वाक्तिकों की रचना की गई।

ख— शताच्च ठन्यतावशते (५११२१॥) पर कैयट न शताच्च ठन्यतावप्रन्थे इसको काशकृत्सन का सूत्र माना है। उसने लिखा है— आपिशिलिकाशकृत्सनयोस्त्वप्रन्थ इति वचनात् । यहां कैयट ने काशकृत्सनसूत्र को उतना ही उद्धृत किया है जितना पाणिनि—सूत्र से पृथक् है। इससे स्पष्ट है कि काशकृत्सन का सूत्र शताच्च ठन्यतावप्रन्थे था।

पाणिनि-सूत्र कीतादि ग्रथों में ठन् व यत् का विधान करना है, जहां ग्रात ग्रथं वाच्य न हो। ''शत'' संख्या दो प्रकार की होती है, एक, स्वविषयक ग्रीर दूसरी ग्रन्यविषयक। स्वविषयक, जैसे—शतकं निदानं यहां ''शत'' शब्द से सी ग्रध्यायों का बोध होता है। ग्रन्यविषयक, जैसे— श्रत्यं शाटकशतम् यहां ''श्रत्य'' शब्द से शत संख्या की प्रतीति नहीं होती;

१ स्थूलदूरयुवह्रस्व० ६।४।१५६।

२. पतंजलि-महाभाष्य ६।४।१५५॥ भाग ३, पृ० २३०, वा०।

३. कैयट-प्रदीप-४।१।२१॥, गु०प्र०सं०, पृ० २६३।

इसीलिये पृथक् शत शब्द पढ़ा है। पाणिनि के सूत्र के अनुसार दोनों स्थानों में प्रत्यय का प्रतिषेध प्राप्त है, क्योंकि सूत्र में 'अशते' कहा गया है। काशकृत्सन ने तो प्रथमतः इस दोष के समाधान के लिये सूत्र में ''अप्रन्थे' पद पढ़ दिया जिससे उन् और यत् प्रत्यय नहीं होंगे तथा 'शत्यं शाटकशतम्' में यत् प्रत्यय हो ही जाएगा अतः पाणिनि के स्वोपज्ञ परिवर्तित नियम में काशकृत्सन के मान्य भाव को परिवधित करने के लिए कात्यायन ने वार्त्तिक वनाया—शतप्रतिषेधे दिश्यातत्वे दिप्तिषधः ।

ग—पाणिनि के तिद्धतार्थीत्तरपद्समाहारे च (२।१।५१) सूत्र पर कैयट ने कि पुनिद्विगुसंज्ञा प्रत्ययोत्तरपद्योर्भविति इसके भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है ३—

काशकृत्सनं प्रत्ययोत्तरपद्योरिति सूत्रं तावद् विचारयित । पाणिनीयं तु पश्चात् विचारियद्यित । इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्ययोत्तरपद्योः समाहारे यह सूत्र काणकृत्सन का है। कात्यायन ने इस सूत्र के विचार के लिये वार्तिक दिया हैं—

# द्विगुसंज्ञा प्रत्ययोत्तरपद्योश्चेदिसरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः।

इसके द्वारा इतरेतराश्रय दोष दिया है और सिद्धं तु प्रत्ययोत्तरपद्यो-रचेति वचनात् इसके द्वारा समाधान दिया है। पाणिनि के सूत्र पर भी अर्थे चेत्तद्धितानुपपत्तिबंहुबीह्वत् यह दोष दिया है। यदि समासतद्धित-विधी इस प्रकार का न्यासान्तर कर लेते हैं, उस ग्रवस्था में भी दोष प्राप्त है। तब दोष श्रायेगा समासतद्धितविधार्वित चेद्न्यसमास संज्ञाभाव: । वात्तिककार ने यहाँ पाणिनि-न्यास पर श्राक्षेप कर जो दोष दिया था श्रीर काशकृत्सन के सूत्र पर जो दोष दिया था, उसका समाधान सिद्धं तु कहकर दिया। इसमें काशकृत्सन के सूत्र को ही वजन रूप में पढ़ने का सुझाव दिया है और समाधानान्तर भी दिया है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ वात्तिककार ने काशकृत्सन के सूत्र पर भी विचार किया ग्रीर उस विचार का मुख्य ध्येय यही है कि पाणिनि-पूत्र के स्थान पर दोषों के समाधानार्थ काशकृत्सन का सूत्र रखा जाय।

१. पतंजलि-महाभाष्य-प्राशारश, भाग २, पृ० २४६।

२. पतंजलि-महाभाष्य-भाग १, पृ० ३९३।

३. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं०, २।१।४१, पृ० ११४।

घ—कात्यायन ने उन संज्ञायों का आश्रयण लिया जो पाणिनि-तंत्र में नहीं हैं, अपितु ऐन्द्रसम्प्रदायावलम्बी काशकृत्सन-व्याकरण में उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ—

| कात्यायन   | काशकृत्सन र       | पाणिनि ३       |
|------------|-------------------|----------------|
| ग्रनुषंग   | श्रनुषंग          | ग्रनुनासिक     |
| श्रनुबन्ध  | <b>ग्र</b> नुबन्ध | इत्संज्ञक      |
| ग्रघोष     | श्रघोष            | खय्            |
| स्वर       | स्वर              | ग्रच्          |
| सन्ध्यक्षर | सन्ध्यक्षर        | एच्            |
| समान       | समान              | ग्रक्, इत्यादि |

कात्यायन ने पाणिनि-स्वीकृत संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग किया हैं, परन्तु साथ ही अनुषंगादि का भी प्रयोग किया है जिनका उल्लेख पाणिनि ने अपने व्याकरण में नहीं किया।

ङ-स्वयं कात्यायन ने श्रपने को स्पष्टतः ऐन्द्रसम्प्रदाय से सम्बन्धित कहा है। सोमदेव के कथासरित्सागर में वैयाकरण कात्यायन की कथा उद्भृत है—

- १. भाष्य १।१।४७ वा०—ग्रन्त्यात् पूर्वी मस्जेरनुषंगसंयोगादिलोपार्थम् ॥ १।१।२१ वा०—भा० १, पृ० ७६—सिद्धमनुबन्धस्यानेकान्तत्वात् ॥ ॥१।४।१०६ वा०—भा० १, पृ० ३५४ । ह्रादाविरामे स्पर्शाघोष-सिन्न्योगे सिन्निधानादसंहितम् ॥ १।१।८ वा०—भा० १, पृ० ५६ । स्वरानन्तिहितवचनम् ॥१।१।२ वा०—भा० १, पृ० २४ । वर्णैकदेशा वर्णग्रह्गेन चेत् संध्यक्षरे समानाक्षरविधिप्रतिषेधः ।
- २. काशकृत्स्न-यनुष झलोपोऽनुनासिकानाम् । सू० ४३ । इदनुबन्धान्तु । सू० ८ ॥ खशराजादीनां छो घोषे । सू० ४० ॥ य्वोधितोरियुवो स्वरे । सू० १०८ ॥ सन्ध्यक्षराणामाकारः । सू० ६७ ॥ ढो हे लोपः पूर्वस्य समानस्य दीर्घः । सू० २० ॥
- ३—पाणिनि—ग्रनिदितां हल उपधायाः विङिति (६।४।२४), यहीं पर न्यासकार-नकारस्योपधाया ग्रनुषंग इति पूर्वाचार्यैः संज्ञा कृता ।। इदितो नुम् धातोः (७।१।४६) । पुमः खय्यम्परे (६।३।६) । ग्राचि शनुधातुभुवां य्वोरियङ्गवङौ (६।४।७७) । ग्रादेच उपदेशेऽशिति (६।१।४५) ग्रकः सवर्गो दीर्घः, (६।१।१००) । कैयट—समानशब्देन पूर्वाचार्यनिर्देशात् ग्रकोऽभिधीयते । शिवसृत्र १।१।२ ।।

अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गी महानभृत । तत्रैकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोऽभवत्।। स गुश्रवापरिक्छिष्टः प्रेवितो वर्षभार्यया । अगच्छत् तपसे खिन्नो विद्याकामो हिमालयम् ॥ तत्र तीव्रेण तपसा तोषिताद इन्द्रशेखरात । सर्वविद्यामुखं तेन प्राप्तं व्याकरणं नवम्।। ततश्चागत्य मामेव वादायाह्नयते सम सः। प्रवृत्ते चावयोर्वादे प्रयाताः सप्त वासराः ॥ अष्टमेऽहि मया तस्मिञ्जिते तत्समनन्तरम्। नभः स्थेन महाघोरो हुंकारः शम्भुना कृतः ॥ तेन प्रनष्टं ऐन्द्रं तद् अस्मद् व्याकरणं वि । जिताः पाणिनिना सर्वे मूर्खीभूता वयं पुन. १।।

च-काशकृत्सन-व्याकरण का एक सूत्र है-इकतिपी धातुस्वरूपे, स् भं ४६। इसी को कुछ पाठभेद से कात्यायन ने पड़ा-इकश्तिपौ धातुनिर्देशे। महाभाष्य ३।३।१०८।

छ-कातंत्र, काच्चायन, ग्रीर तोलकापियम् व्याकरणों को, जो कि कमशः संस्कृत, पाली, श्रीर तामिल व्याकरण हैं, डा॰ बर्नेल ने ऐन्द्र-सम्प्रदाय का सिद्ध किया है । उनकी स्वीकृत संज्ञायें कात्यायन ने पढ़ीं ३, जिनका पाणिनि ने उल्लेख भी नहीं किया। बहुत से सूत्र भी समानता रखते हैं, जो कि पाणिनि-व्याकरण में नहीं हैं।

कलाप व्याकरण का प्रारम्भ "सिद्ध" शब्द से होता है। कातंत्र (कालाप) व्याकरण का प्रथम सूत्र सिद्धो वर्णसमाम्नायः है। इसी प्रकार

१. सोमदेव-कथासरित्सागर, तरंग ४,२०-२५, इसी प्रकार बृहत्कथामं जरी में भी उपलब्ध होता है - जहार (नो हर: को) पाद् ऐन्द्रव्याकरणसमृतिम्।

A. C. Burnell-"The Aindra School of Sanskrit Grammarian's." pp. 8, 9. Taranath—"History of

Indian Buddhism". p. 45.

Dr. Burnell-The Aindra School of Sanskrit Crammarian's. p. 6.

कात्यायन के वात्तिकों का प्रारम्भ भी "सिद्ध" शब्द से ही हुआ है सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यादि ।

इन प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि कात्यायन ने काशकृतस्त का समर्थन किया। पाणिनि द्वारा संक्षिप्त किये नियमों में कात्यायन ने काशकृतस्न के नियमों के लाने की कोशिश की, जैसा कि क. ख. व ग. उदाहरणों से स्पष्ट है। अभी काशकृतस्न के पूरे सूत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं, यदि कहीं पूर्ण सूत्र उपलब्ध हो जायें तो, हमारा विचार है कि पाशिगिन-सूत्रों के व्याख्यान में उत्पन्न आक्षेपों के समाधानार्थ कात्यायन द्वारा परिवर्तन के सुभाव प्राय: काणकृतस्न-व्याकरण में उपलब्ध हो जायेंगे।

यह स्पष्ट है कि कात्यायन ऐन्द्रसम्प्रदायावलम्बी था। उसने पाणितिस्त्रों का व्याख्यान किया, परन्तु साथ ही उसकी दृष्टि ऐन्द्रसम्प्रदाशावलम्बिनी रही। यही कारण है कि जहाँ उसने माहेश्वर-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नियमों श्रीर संज्ञाश्रों पर विचार किया श्रीर उनको उद्धृत किया है, वहां श्रभ्यास-वंश ऐन्द्र-सम्प्रदाय की प्रसिद्ध संज्ञाश्रों का भी प्रयोग किया है। संक्षेप में यदि ऐसा कहा जाय कि कात्य।यन ने पाणिनि सूत्रों का व्याख्यान, परिवर्तन, एवं परिवधंन ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरगों के ग्राधार पर किया, तो ग्रधिक उपयुक्त होगा।

# कात्यायन की वार्त्तिकनिर्माण-शैली (शैलीगत विशेषतायें)

कात्यायन की पाणिनि-सूत्र-व्याख्याशैली सूत्रमय है, ग्रतः सूत्र में जिस प्रकार संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहां पर भी किया गया है। व्याख्यान में जिस प्रकार लाघव ग्रीर गौरव की ग्रोर ध्यान नहीं दिया जाता उसी प्रकार वात्तिकों में भी लाघव ग्रीर गौरव की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। वृत्तिमूत्रों में तो अर्धमात्रा का लाघव भी बहुत महत्त्वपूर्ण होता है । जिस प्रकार सूत्रों में संकेताक्षरों ग्रीर सांकेतिक पदों से अर्थ-बोध होता है, उसी प्रकार कात्यायन ने अपनी व्याख्यान-पद्धति में विशिष्ट संकेतों का अनुसरण किया है।

(१) ''वा'' शब्द से विकल्प एवं समुच्चय अर्थ लिये हैं।

पाणिनि-परिभाषापाठ, ग्रर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः।

क-विकल्प के लिए (स्रथवार्थ में) प्रयोजन देते समय— अभे मुखम् । अपाच्च ॥ ६।२।१८५-१=६॥

१ - अभे मुं खमपाच्चा ऽध्रुवार्थम्।

२-बहुब्रीह्यर्थं वा।

ऐसे स्थानों पर चतुर्थीं के ग्रर्थ में 'ग्रर्थ' शब्द का प्रयोग मिलता है। ख—विकल्प के लिये (ग्राक्षेप-समाधान प्रसंग में ग्रथवार्थ में) — ऐसे स्थानों पर पञ्चम्यन्त का प्रयोग मिलता है। इसमें भी दो प्रकार हैं। एक वह जहाँ समाधान प्रथम देकर पुनः समाधानान्तर देते हैं, दूसरा वह जहाँ ग्राक्षेप देकर सीधा समाधान देते हैं।

१—समाधानान्तर के लिए—

इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च ॥६१३।६८॥

१—सिद्धं तु द्वितीयैकवद्वचनात्।

२ - एकशेषनिर्देशाद्वा।

२—आक्षेप के सीधे समाधान के लिये (प्रायः पूरक वार्त्तिकों की अन्यथा मिद्धि के लिये)—

दामहायनान्ताच्च ॥४।१।२७॥

१-दामहायनान्तात् संख्यादेः।

२—तत्पुरुपविज्ञानाद्वा सिद्धम्।

ग—विकल्प के लिये (अन्यतरस्यां के ग्रर्थ में)— हे मपरे वा ॥८।३।२६॥

१—यवलपरे यवला वा।

इस अर्थ में "विभाषा" ग्रादि शब्दों का भी प्रयोग होता है।

घ—समुच्चयार्थ में— अनुपसर्जनात् ॥४।१।१४॥

१—पूर्वसूत्रनिर्देशो यापिशलमधीत इति । यहाँ कैयट ने 'वा' भव्द को समुच्वयार्थक माना है—

पूर्व तदन्तविधेर्जापितत्वात् उपसर्जनेनापि तदन्तविधिः स्यादिति प्रयोजनसमुच्चयार्थो वाशब्दः ।

इस अर्थ में 'च' का भी प्रयोग मिलता है।

१. कैयट-प्रदीप गु० सं० ४।१।१४, पृ० ४८।

(२) सूत्र के संक्षेपीकरणार्थ आनर्थक्य, अनर्थक, अनिर्देश, और अग्रहण ग्रादि शब्दों का प्रयोग मिलता है।

क—आनर्थक्य — ग्रानर्थक्य पद से युक्त वाक्तिकों में ग्रानर्थक्य के कारण का पञ्चम्यन्त से निर्देश मिलता है। ग्रानर्थक्य के स्थल का निर्देश सप्तम्यन्त से होता है ग्रीर ग्रनर्थक पद का निर्देश भी किया जाना है—

### कर्तृकर्मणोः कृति ।।२।३।६५॥

१—कर्नुकर्मणोः षष्टीविधाने कृद्यहणानर्थक्यम् छप्रतिषेधात । ख—अनर्थक—ऐसे स्थान पर ग्रनर्थक पद ग्रौर उसके ग्रनर्थक होने के कारण का निर्देश किया जाता है—

स्वांगाच्चोपसर्जनादसंयोगोपघात् ॥४।१।५४॥

१—उपसर्जनप्रहर्णमनर्थकं बहुवीद्यधिकारात्।

ग—अनिर्देशं—ऐसे स्थान पर कारण का निर्देश पश्चम्यन्त से करते हैं। जिसका ग्रनिर्देश है उसका भी प्रहरण होता है। किन्हीं स्थानों पर जिस प्रकरण में यह पठित है उस प्रकरण का भी उल्लेख कर देते हैं—

### आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्वः ॥५।१।६॥

१-भोगोत्तरपदात्वविधानेऽनिर्देशः पूर्वपदार्थविहितत्वात् ।

घ—अग्रह्ण—इस की रचनाशैली भी ग्रनिर्देश के समान ही है— गोचरसंचरवहत्रजठयजापण्निगमाश्च ॥३।३।११९॥

१-गोचरादीनामग्रहणं प्रायवचनाद्यथा कषो निकष इति ।

- (३) दोष के समाधानार्थ सिद्धं तु या सिद्धं शब्द का प्रयोग करते हैं—
- क— सिद्धं तु—इसके द्वारा समाधान दिया जाता है। कारण के परि-ज्ञान के लिये पञ्चम्यन्त पद का प्रयोग करते हैं। ऐसे स्थानों पर विशेष करके परिवर्तन या परिवर्धन का सुझाव दिया जाता है। कहीं कहीं समाधान मात्र ही देते हैं। यह 'सिद्धन्तु' पद वार्त्तिक के ग्रारम्भ में प्रयुक्त होता है।
- (ख) सिद्धम्—यह पद अन्त में प्रयुक्त होता है। समाधान के कारएा का निर्देश पञ्चम्यन्त से होता है। प्रायः ऐसे स्थलों पर विशुद्ध समाधान ही होता है, परन्तु कहीं-कहीं परिवर्तन, परिवर्धन, एवं पूरकों का भी विधान किया गया है।
- (४) तु शब्द तिर्ह के अर्थ में आता है। प्रायः इसका प्रयोग प्रयोजन देने के लिये किया जाता है—

## तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च ॥२।३।५१॥

१—अभिधानार्थं तु।

(४) प्रयोजन के लिये अर्थ शब्द का या प्रयोजन शब्द का व्यवहार किया जाता है—

क - पूर्ववत् सनः ॥१।३॥६२॥ १ - पूर्ववत् सन इति शदिम्नियत्यर्थम् ।

ख-आद्यन्तवदेकस्मिन् ॥१।१।२१।

१—आद्वित्वे प्रयोजनं प्रत्ययनिदाद्युदात्तत्वे।

(६) चेत् शब्द का प्रयोग पक्षोपस्थापनार्थ करते हैं, स्रर्थात् यदि ऐसा हो तो कोई दोष होगा वह दिखावेंगे।

सार्वधातुकमिपत्।।१।२।४।।

१ - अपिन्ङिद्ति चेच्छवेकादेशप्रतिपेधः।

(७) अनिष्ट या अनिष्टत्व शब्दों से प्रपनी ग्रनिच्छा व्यक्त करते हैं— क—ग्रह्वृद्दनिश्चिगमश्च ॥३।३।४८॥

१—अस्तेयार्थिमिति चेन्नाऽनिट्त्वात् । ख-गोत्रावयवात् ॥४।१।७६॥

१ —गोत्रावयवादगोत्रार्थमिति चेत्तदनिष्टम्।

(८)—अनिष्ठप्रसंग या अतिप्रसंग शब्द ग्रतिक्याप्ति को कहते हैं। क —चार्थे द्वन्द्वः ॥२।२।२९॥

१—चार्थे द्रन्द्वचने समासेऽपि चार्थसम्प्रत्ययाद्निष्टप्रसंगः।

ख षष्टी स्थाने योगा ॥१।१।४९।।

१-अवयव १ च्ठ्यादिष्वति प्रसंगः शासो गोह इति ।

(६) अप्राप्ति, अप्रसिद्धि, अप्रसंग, एवं अनुपपत्ति ग्रादि पदों से भ्रव्याप्ति की बताते हैं—

क-षष्टी स्थाने योगा ॥१।१।४९॥

१—अवयवघष्ठ्यादीनां चाऽप्राप्तियोगस्याऽसन्दिग्धत्वात् । ख—गाङ्कुटादिभ्योऽञ्ज्यिन् छित् ॥१।२।१॥

१—ङित्किन्वचने तयोरभावादप्रसिद्धिः । ग—धातो कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा ॥३।१।७॥

## १—सुबन्ताच्चाप्रसंगः क्यजादीनामपवादत्वात्। घ—आर्घधातुके ॥२।४।३५॥ १—पौर्वापर्याभावाच्च सामान्येनानुपपत्तिः।

''ग्रप्रसंग'' पद जहाँ देते हैं वहाँ जिससे ग्रप्रसक्ति होगी उसका पंचम्यन्त से निर्देश करते हैं ग्रौर कारण का भी पंचम्यन्त पद से निर्देश किया जाता है। ''ग्रप्राप्ति'' में जिसकी ग्रप्राप्ति होती है, उसका पष्ठ्यन्त से निर्देश करते हैं ग्रौर कारण का पंचम्यन्त से। ''ग्रनुपपक्ति'' में भी कारण का पंचम्यन्त से निर्देश मिलता है। 'ग्रप्रसिद्धि'' पद प्रयोग में, कारण् का पंचम्यन्त से ग्रीर जिस नवीन विधान के कारण ग्रप्रसिद्धि है उस विधान का सप्तम्यन्त से निर्देश उपलब्ध होता है।

(१०) विश्रतिषिद्धम् द्वारा विश्रतिषेध को द्योतित करते हैं।

# कात्यायन द्वारा पाणिनि-व्याकरण में अनुल्लिखित संज्ञाओं का प्रयोग

कात्यायन ने बहुत सी पूर्वाचार्यों की संज्ञाश्रों का आश्रयण लिया है, जिनका कि पाणिनि ने अपने व्याकरण में उल्लेख नहीं किया। यथा—

१—उपचार —१।१।४१ में अव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं लुङ्-मुखस्वरोपचाराः । यहां उपचार द्वारा विसर्जनीय के स्थान में कृत सकार का ग्रहण होता है—विसर्गादेशस्य सकारस्य उपचारेति पूर्वाचार्यसंज्ञा ।

२—सन्ध्यक्षर—शिवस्त्र ३-४ में सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत्तपरो-च्चारणम् । सन्ध्यक्षर, ''एच्'' की पूर्वाचार्यों की मंज्ञा है सन्ध्यक्षरिम-त्यन्वर्था पूर्वाचार्यसिद्धा एचां संज्ञा ।

३—समानाक्षर-शिवसूत्र ३-४ में-वर्णैकदेशा वर्णमहणेन चेत्सन्ध्य-क्षरे समानाक्षरविधिप्रतिषेधः । समान शब्द से अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लु ये अक्षर लिये जाते हैं। पाशिगिन ने उन्हें ''श्रक्'' से बोधित

१. विश्वेश्वरसूरि सिद्धान्त सुवानिधि, खण्ड १ पृ० ३६०।

२. भट्टोजि दीक्षित-शब्दकौस्तुभ, गु० प्र० सं० नवाह्निक पृ० १११ । तुलना करो, काशकृत्स्न-सन्ध्यक्षरणामाकारः सू० २५-पृ० ६७ ।

किया है। समानशब्देन पूर्वाचार्यनिर्देशादकोऽभिधीयते ''दशसमाना'' इति वचनात्<sup>9</sup>।

४—विनाम-=।२।१६ पर अनोऽिक विनामकविधिप्रतिषेधः । विनाम शब्द से 'न" का मूर्धन्य लिया गया है । प्रातिशाख्यों में—विनामो नितः, नितदेन्त्यस्य मूर्धन्यभावः ।

५—अवग्रह— 51२1१६ पर परादी वत्वप्रतिषेधोऽवग्रहश्च । अवग्रह पूर्वीचायों का पारिभाषिक शब्द है, इसका प्रातिशाख्यों में विधान किया गया है।

६-अनुषंग-१।१।४७ पर अन्त्यान् पूर्वो मस्जेरनुषंगसंयोगादि-होपार्थम् । अनुषंग से उपधानकार लिया जाता है । अनुषंग इति नकारस्यो-पधायाः प्राचां संज्ञा<sup>8</sup> ।

७—नुम्-१।१।४ पर नुम्लोप स्निब्यनुबन्धलोपे प्रतिषेधार्थम् । नुम् शब्द नकार का बोधक है। नुमिति नकारस्य पूर्वाचायसंज्ञा ।

८—तिण- बहुलं तिण । तिण से संज्ञा श्रीर छन्द का ग्रहण होता है। तिणीति संज्ञाछन्दसोर्श्वहणम्<sup>६</sup>।

(९) अद्यतनी-६।४।११४ पर-अद्यतन्यां च । अद्यतनी ''लुङ्॰" की पूर्वाचार्यों की संज्ञा है । अद्यतनीति पूर्वाचार्यप्रसिद्ध्या लुङ्ड्यते ।

- १. कैंयट-प्रदीप, गु० प्र० मं० नवाहिनक पृ० ११७। तुलना करो काशकृत्स्न-ढे ढो लोपः पूर्वस्य समानस्य दीर्घः। कातंत्र १।१।३, दशसमानाः। प्रातिशाख्यों में प्रशीर ६ की भी समान संज्ञा की है।
- २. कात्यायन-प्रातिशाल्य ४।१६२ पृ० १७३। सम्भवतः यह संज्ञा स्वयं कात्यायन की ही हो।
- ३. ऋक्प्रातिशाख्य ४।१।२५ ''शब्देन सावग्रहं पदमुच्यते''।
- ४. विश्वेश्वर-व्या० सि० सुधा० नि० पृ० ३७० । तुलना करो-कण्ण-कृतस्न-ग्रनुनासिकोऽनुषंगः । सू० ६ पृ० ६ ।
- ५. कैयट-प्रदीप नवाह्निक गु० प्र० मं० पृ० २१४।
- ६. पतंजलि-महाभाष्य- ३।२।६। पृ० ९९, पं० ६।
- ७. नागेश-प्रदीपोद्योत ६।४।११४। तुलना करो-कातंत्र ३।१।२२।

- (१०) श्वस्तनी-३।३।१५ पर परिदेवने श्वस्तनी भविष्यन्त्यर्थे। श्वस्तनी "लूट्" की संज्ञा है । श्वस्तनीति लुटः संज्ञा<sup>9</sup> ।
- (११) भविष्यन्ती-३।३।१५ पर परिदेवने श्वस्तनी भविष्यन्त्यर्थे । भविष्यन्ती शब्द से "लृट्" का परिज्ञान होता है। भविष्यन्तीशब्देन पूर्वाचार्यसंज्ञा लडुच्यते ।

(१२) भवन्ती-३।२।१२३ पर प्रवृत्तस्याविरामे शिष्या भवन्त्यवर्तमान-काल्दवात । "भवन्ती" लृट् की पूर्वाचार्यों की संज्ञा है । भवन्तीति लटः

पूर्वाचार्यसंज्ञा ३।

- (१३) ल:-४।२।३७ पर प्रमाणे लो द्विंगोर्नित्यम् । "ल" पूर्वाचार्यों की लुक् की संज्ञा है। लुक एषा पूर्वाचार्यसंज्ञा 8 ।
- (१४) आत्मनेभाषा-परस्मैभाषा-६।३।७, आत्मनेभाषपरस्मैभाषयो-रुपसंख्यानम् । ये दोनों ग्रात्मनेपद एवं परस्मैपद के लिये पूर्वाचार्यों द्वारा व्यवहत संज्ञा शब्द हैं।
- (१४) संस्थानत्वम् -चिक्षङः ख्याञ् २।४।४४ में -संस्थानत्वं नमः-ख्यात्रे यहां संस्थानत्वं द्वारा जिह्वामूलीय का ग्रहण होता है। जिह्वा-मूलीयस्येयं पूर्वाचार्यसंज्ञा"।
- (१६) प्रसारण-१।१।३ पर प्रसारणे च । प्रसारण के द्वारा सम्प्रसारण लिया गया है।

## अन्य वार्त्तिककार एवं कात्यायन के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन

महाभाष्य में जितने वात्तिक उपलब्ध होते हैं, वे सब कात्यायन विर-चित ही नहीं हैं। उनमें पतंजिल ने अनेक आचार्यों के उपयोगी वचनों को भी संगृहीत किया है। वचनों के संग्रह-प्रसंग में निर्माता श्राचार्यों के नाम भी दिये हैं। हम कात्यायन के वात्तिकों से ग्रन्य ग्राचार्यों के वचनों के पृथक्-करण की पहिचान के सम्बन्ध में पूर्व ग्रध्याय में लिख बुके हैं। यहाँ

नागेश-प्रदीपोद्योत ३।२।१४ । तुलना करो-कातंत्र ३।१।१४ । 8.

कैयट-प्रदीप ३।२।१५ गु० प्र० सं० । तुलभा करो-कातंत्र ३।१।१५। 2.

कैयट-प्रदीप ३।२।१२३। ₹.

हरदत्त-पदमंजरी ४।२।३७, भाग २, पृ० २६४, काशी संस्करएा।

कैयट-प्रदीप-नि० सा० सं० २।४।४४, प्० ५५६।

हम नामोल्लेख पूर्वक उद्धृत ग्राचार्यों के वचनों की कात्यायनीय वात्तिकों से तुलना करेंगे, साथ ही उन ग्राचार्यों के विषय में भी कुछ विचार करेंगे।

### १-भरद्वाज

पतंज लि ने ग्रपने भाष्य में भारद्वाजीय वार्तिकों का उल्लेख किया है । इन वार्तिकों के रचियता कौन से भरद्वाज हैं ? पािश्ति ने ऋतो भारद्वाज्ञस्य (७।२।७१) ग्रादि सूत्रों के द्वारा भरद्वाज का व्याकरश सम्बन्धी नियम उद्घृत किया है। यदि इन वार्त्तिकों का सम्बन्ध भी उसी भारद्वाज व्याकरण से भाना जाय, तो निश्चय ही ये बहुत प्राचीन सिद्ध होते हैं।

कुछ लोग इन वार्त्तिकों को भी पाणिनीयाष्ट्रक पर रचे हुए मानते हैं । उदाहरणार्थ—१।२।२२ के भाष्य में — भारद्वाजीयाः पठिन्ति—नित्यम-कित्त्विमिडाद्योः क्रवाप्रह्णमुत्तरार्थम् — यह वचन दिया है। इस सम्बन्ध में न्यासकार ने लिखा है — पूडरचेति सूत्रे द्वयोविभाषयोभेध्ये ये विधयस्ते नित्या भवन्ति इति मन्यमानैः भारद्वाजीयैरिद्मुक्तम्—नित्यमिकत्त्व-मिडाद्योः । परन्तु वास्तविकता यह है कि पाणिनि ने अपने प्रोक्त ग्रन्थ में प्राचीन व्याकरणों के नियमों का संक्षेप किया है। उस श्रवस्था में क्या यह सम्भव नहीं कि भारद्वाज व्याकरण के नियमों को भी कुछ परिवर्त्तित रूप में स्थान दिया हो? यही कारण है कि भारद्वाज व्याकरण में नियम सम्भवतः कुछ श्रन्य प्रकार से होंगे श्रीर उन्हीं के ऊपर वार्त्तिकों की रचना की

१. पतंजलि-महाभाष्य की० सं० १।१।२०, भाग १, पृ० ७६, पं० २६॥ १।१।४६, भाग १, पृ० १३६ पं० १४॥ १।२।२०; भा० १, पृ० २०१, पं० १६॥ १।३।६७, भा० १, पृ० २६१ पं० १६॥ ३।१।३८, भा० २, पृ० ४६, पं० २१॥ ३।१।४८ भाग २, पृ० ४४, पं० २६॥ ३।१।८९, भा० २, पृ० ७०, पं० १४॥ ४।१।७६, भा० २, पृ० २३३, पं० १९, ।।६।४।४७ भा० ३, पृ० १६६, पं० १६॥ ६।४।४४, भा० ३, पृ० २३०, पं० ६॥

२. युधिष्ठिर मीमांसक — सं० व्या० शा० का इतिहास भाग १, पृष्ठ २१६।

३. भाष्य १।१।२०, भाग० १, पृ० २०१, पं० १६।

४. जिनेन्द्रबुद्धि—काशिकाविवरणपंजिका भाग १, पृ० २६२।

गयी होगी। भाष्यकार ने त्रसंगवश व्याख्यान करते हुए उन नियमों को उद्धृत कर दिया है और इस प्रकार मतभेद प्रदिशत किया है।

ये वात्तिक कात्यायनीय वात्तिकों से कुछ विस्तृत हैं—
कात्यायन—घुसंज्ञायां प्रकृतियहणं शिद्र्थम् ।
भारद्वाजीय—घुसंज्ञायां प्रकृतियहणं शिद्विकृतार्थम् ।

इनकी निर्माण-शैली कात्यायन-वात्तिकों के समान ही है। भरद्वाज इन्द्र की परम्परा में त्राते हैं । सम्भवतः भरद्वाज का व्याकरण भी ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्धित होगा। कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदायावलम्बी होना पूर्व सिद्ध किया जा चुका है। उस स्रवस्था में कात्यायन के वात्तिकों की भारद्वाजीय वात्तिकों के साथ तुलना करने पर उनका सामंजस्य भी हमारे कथन में प्रमाण है। सम्भवतः कात्यायन ने वात्तिक-निर्माण में भारद्वाजीय वचनों का, जो कि ऐन्द्र सम्प्रदाय के थे, स्राश्रयण लिया होगा स्रौर यही कारण है कि भाष्यकार ने तत्तत् वार्तिकों में तुलना के रूप में भारद्वाजीय वचन उद्धरण के रूप में दिये हैं।

भारद्वाजीय वार्तिकों में श्लोकांश भी उपलब्ध होते हैं-

### भ्रस्जो रोपधयोर्छोप आगमो रम् विधीयते ।

इससे यह ज्ञात होता है कि सम्भवतः भारद्वाजीय वार्त्तिककारों ने इलोकों का भी निर्माण किया होगा।

१. कात्यायन—महाभाष्य १।१।२०, भाग० १, पृ० ७६, पं०२६ वा०।

२. महाभाष्य १।१।२०, भाग १, पृ० ७३ पं० २६।

३. ऋक्तंत्र—१।४ में लिखा है—इन्द्रो भरद्वाजाय। इसके अनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था। ऐतरेय ग्रारण्यक २।२।४ में लिखा है—तस्य यानि व्यंजनानि तच्छरीरम्, यो घोषः स ग्रात्मा, य ऊष्माणः स प्राणः एतदुह वैन्द्रो भरद्वाजाय प्रोवाच। ग्रथीत् इन्द्र ने भरद्वाज के लिये घोषवत् ग्रौर ऊष्म वर्णों का उपदेश किया। तैत्तिरीय ब्रा॰ ३।१०।११ के ग्रनुसार भरद्वाज के साथ इन्द्र का विशेष सम्पर्क था यह निश्चित है।

४, भाष्य ६।४।४७, भाग ३, पृ० २३०।

# २--सोनाग

पदमंजरीकार हरदत्त के कथनानुसार सुनागाचार्यस्य शिष्याः सीनागाः अर्थात् सुनाग ग्राचार्य के शिष्यों को सीनाग कहा जाता है। भाष्य में कुछ स्थलों पर सीनागों के नामोल्लेख से वचन उपलब्ध होते हैं । इन वचनों का निर्माण पाणिनि-सूत्रों पर ही हुग्रा है। गुरुपद हालदार ने अपने ग्रन्थ "व्याकरणदर्शनर इतिहास, पृ० ४४५ पर सुनाग को पाणिनि का पूर्ववर्ती माना है। भाष्य ४१३११५५ पर पतंजिल ने लिखा है—इह हि सीनागाः पठिनत वुव्यश्चाऽकृतप्रसंगः इसके व्याख्यान में कैयट ने लिखा—पाणिनीयळक्षणे दोषोद्भावनमेतन्। इसी तरह ओमाङोख्य (६१११५५) पर भी सीनागों का मत उद्धृत किया है—इह हि सीनागाः पठिनत चोऽनर्थकोऽधिकारादेङः। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि सीनाग-वात्तिक, पाणिनि-व्याकरण पर रचे गये थे। इस प्रकार हालदार का कथन अनुचित ही है।

# कात्यायन से उत्तरवर्त्तत्व

कैयट ने २।२।१८ पर लिखा है—कात्यायनाभिप्रायमेव प्रदर्शियतुं सौनागैरितिविस्तरेण पठितिमत्यर्थः—इससे यह भी प्रतीत होता है कि सम्भवतः कात्यायन के बाद इनका निर्माण हुग्रा हो।

# सौनाग-वार्त्तकों का कात्यायनीय वार्त्तिकों से साम्य

हमारे विचार में जिस प्रकार कात्यायन के वात्तिक व्याख्यान, प्रत्याख्यान श्रीर श्रकृतशासनार्थ हैं उसी प्रकार सौनागों के वात्तिक भी पाशिगानि-सूत्रों के व्याख्यानार्थ प्रत्याख्यानार्थ श्रीर श्रकृतशासनार्थ हैं। जैसे —

व्याख्यानार्थ—व्याख्यान में संशय श्रीर निर्णयों का भी समावेश होता है यह हम पूर्व बता चुके हैं। ४।३।१५५ पर सौनागों का वचन युव्यश्चाकृत-प्रसंग: दिया है। यह पाणिनि सूत्र में दोष प्रदर्शनार्थ है ३। इसी प्रकार

१. पदमंजरी भाग २, पृ० ७६१। काशी संस्करण।

२ पतञ्जलि महाभाष्य, की० सं० २।२।१८, भाग १, पृ० ४१६, पं० १४॥ ३।२।४६, भाग २, पृ० १०४, पं० ७ ॥ ४।१।७४, भाग २, पृ० २२८, पं० ६॥ ४।१।८७, भाग २, पृ० २३८, पं० १०॥ ४।३।१४५ भाग २, पृ० ३२४, पं० ११॥ ६।१।६४, भाग ३, पृ० ७६, पं० १०॥ ६।३।४३ भा० ३, पृ० १४९, पं० ६॥

३. कैयट - प्रदीप-पाणिनीये लक्षणे दोषोद्भावनमेतत्।

कुगतिप्राद्यः सूत्र में, सूत्र के द्वारा कहां ग्रीर किसका किसके साथ समास हो इसको स्पष्ट किया है। भाष्यकार ने लिखा—एतदेव सौनागैर्विस्तरेण पठितम्। इन वचनों से स्पष्ट है कि सौनागों के वार्त्तिकों में भी श्रन्वाख्यान ग्रीर व्याख्यान की वही शैली थी जो कात्यायन की थी।

प्रत्याख्यान — ऊपर ६।१।६५ का सौनागों का उद्धरण दिया गया है — चोन ऽर्थको ऽधिकारादेङ: । यहाँ स्पष्टतः पाणिनिस्त्रस्थ चकार ग्रहण का प्रत्याख्यान किया गया है। कात्यायन भी इसी प्रकार ''ग्रनर्थक'' ग्रादि शब्दों के द्वारा संक्षेपीकरण प्रदिशत करते हैं।

अकृतशासन—सौनागों के वाक्तिकों में कात्यायन के समान पूरक वाक्तिक भी हैं, परन्तु वे कात्यायन वाक्तिकों से विस्तृत हैं। जैसे-४।१।१५ पर ख्युनः उपसंख्यानम् कात्यायन का पूरक वाक्तिक है। यहीं सौनागों का वाक्तिक भाष्यकार ने उद्धृत किया है—अत्यल्पिमद्मुच्यते ख्युन इति । नञ्स्नजीककख्युंस्तरुगतलुनानामुपसंख्यानम्। यह वाक्तिक भी पूरक वाक्तिक है। यद्यपि यहाँ इसको सौनाग के नाम से उद्धृत नहीं किया गया है, तथापि ३।२।५६ तथा ४।१।८७ पर इसी वाक्तिक को सौनागाः पठिन्ति कहकर उद्धृत किया गया है। इसीलिये यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार कात्यायन के वाक्तिक पािणिन सूत्रों पर व्याख्यान, प्रत्याख्यान ग्रीर अकृतशासनार्थ हैं, उसी प्रकार सम्भवतः सौनागों के वाक्तिक भी पािणिन सूत्रों के व्याख्यानार्थ, प्रत्याख्यानार्थ होंगे।

सम्भव है सौनागों का कोई पृथक् वार्त्तिक ग्रन्थ हो; परन्तु ग्राजकल उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। श्रांगारप्रकाश में महाभाष्य २।१।४१ में पठित वार्त्तिक के रचयिता का उल्लेख महावार्त्तिककार के नाम से है —

ननु च द्वन्द्वत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनमिति महावार्त्तिक-कारः। भाष्यकार ने अपने ४।२।६५ के व्याख्यान में माहावार्त्तिक उदाहरण दिया है इह मा भूत—माहावार्त्तिकः, अर्थात् माहावार्त्तिक पद महावार्त्तिक ग्रन्थ के अध्येता के लिये प्रयुक्त होता है। इस अवस्था में यदि महावार्त्तिक पद से सौनागों के वार्त्तिक ग्रन्थ की तरफ संकेत है, तब तो २।१।५१ में पठित वार्त्तिक कात्यायन का न मानकर सौगानों का मानना पड़ेगा।

१. शृंगार प्रकाश पू० २९।

परन्तु इस विषय में ग्रभी ग्रन्य कोई पृष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या यह सम्भव नहीं कि कात्यायनीय वात्तिकों के लिये महावात्तिक शब्द प्रयुक्त किया गया हो? जब तक ग्रन्य पृष्ट प्रमाण नहीं मिलते तब तक इस विषय पर ग्रन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना तो निश्चय है कि सौनागों का वात्तिकपाठ कात्यायनीय वात्तिकपाठ से किसी भी दृष्टि में कम नहीं होगा, बड़ा भले ही हो सकता है।

## सौनाग-वार्त्तिकों की पहिचान

महाभाष्य में उद्धृत वात्तिकों में कौन से वात्तिक सीनागों के हैं ? सीनाग वात्तिकों के परिज्ञानार्थ श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखा है—

पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सौनाग वात्तिक कात्यायनीय वात्तिकों से अधिक विस्तृत थे। महाभाष्य ४।१।१५ में अत्यल्पिमद्मुच्यते कहकर उद्धृत किया वात्तिक सौनागों का है, यह पूर्व लेख से स्पष्ट है, महाभाष्य में ग्रनेक स्थानों पर ''ग्रत्यल्पिमदमुच्यते'' कहकर कात्यायनीय वात्तिकों से विस्तृत वात्तिक उद्धृत किये गये हैं—(महाभाष्य २।४।४९, ३।१।१४, २२,२५,६७ ग्रादि में)। बहुत सम्भव है वे सब सौनागों के वात्तिक हों।

ग्रत: सम्भव है, भाष्य में "ग्रत्यल्पियमुच्यते" कहकर कहे वचन सौनागों के हों। जबतक ग्रन्य कोई विरोधी पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक हम इसी मत को स्वीकार करेंगे।

## ३—वाडव (कुणरवाडव)

रलुतावैच इदुतौ (८।२।१०६) सूत्र पर भाष्य में तीन वात्तिक उपलब्ध होते हैं—

१ — ऐचोरुभयविवृद्धिप्रसंगादिदुतोः प्लुतवचनम्।

क - तत्राऽयथेष्टप्रसंगः।

ख—सिद्धं त्विदुतोर्दीर्घवचनात्।

(१) में सूत्र का (प्लुत विधान का) प्रयोजन दिया है। (क) में १. में दोष दिखाया अर्थात् यह सूत्र नवीन प्लुत विधान नहीं करता अपितु अन्यशास्त्र-पठित प्लुत के विषय को बताता है। (ख) में क. का समाधान दिया है।

१. सं व्या शाव का इतिहास, भाग १, पृ व

वात्तिककार ने जब ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वात् कहा है, उस अवस्था में ख. वचन की क्या आवश्यकता है ? भाष्यकार ने कहा—तदेतत् कथं कृत्वा सिद्धं भवति ? यदि समप्रविभागे मात्राऽवर्णस्य मात्रेवर्णावर्णयोः । भाष्यकार को समप्रविभाग पक्ष ही इष्ट है, जबिक वात्तिककार उत्तरभूयस्त्व पक्ष मानते हैं। ख. वचन वाडवाचार्य का है। स्वयं भाष्यकार ने लिखा है—तत्र सौर्यभगवतोक्तमनिष्टक्षो वाडवः पठित । इष्यत एव चातुर्मात्र्यः एलुतः । इसके द्वारा ख. का खण्डन कर दिया है। यहां नागेश ने ख. का निर्माता वाडव माना है—

### सिद्धं त्विदितोरिति वात्तिकं वाडवस्य ।9

हमारे विचार में क. भी वाडव का प्रतीत होता है, क्योंकि क. में अनिष्ठप्रसंग दिखाकर ख. में समाधान दिया है। श्रतः क-ख. वाडव के हैं।

महाभाष्य में दो स्थनों पर कुरगरवाडव के मत का उल्लेख मिलता है। जैसे—३।२।१४ में, कुगरवाडवस्त्वाह नैषा शंकरा, शंगरेषा। गृणातिः शब्दकर्मा तस्येष प्रयोगः।

७।३।१। में —कुण्रवाडवस्त्वाह नैष वहीनर: कस्तर्हि। विहीनर एष, विहीनो नर: कामभोगाभ्याम्। विहीनरस्यापत्यम् वैहीनरि:। क्या यहां पठित ''कुणरवाडव'' ग्रौर ''वाडव'' एक ही ग्राचार्य के नाम हैं ?। वाडव के वार्त्तिकों के निर्माण की ग्रैली भी कात्यायन के समान ही है। उपरिलिखित क. ख. वार्त्तिकों में क. में ग्रिनष्ट प्रसंग देने की ग्रैली ग्रौर उसका ख. में ''सिद्धं तु'' कहकर समाधान, कात्यायन के समान ही है।

वाडव का कोई अन्य वचन या उद्धरण उपलब्ध नहीं होता जिसके द्वारा इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक ज्ञात हो सके।

## ४-विप्रतिषेधवात्तिककार

विप्रतिषेध-वार्त्तिकों का कर्ता कात्यायन नहीं है

प्रायः सभी विद्वानों की यही धारणा है कि सभी विप्रतिषेध-वाक्तिक कात्यायन के हैं परन्तु हमारा विचार इससे कुछ भिन्न है। इस विषय में संक्षेप में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

१. पतं जलि-महाभाष्य—दारा१०६, गु० प्र० सं० पृ० १४६।

## शैलीभेद

विप्रतिषेधबोधक वचनों में द्विविध शैलियां उपलब्ध होती हैं। प्रथम— विप्रतिषिद्धम् या पूर्वविप्रतिषिद्धम्। दूसरी—विप्रतिषेधेन। प्रथम शैली के उदाहरणे—

१ —अन उपघालोपिन ऊधसो ङीष् पूर्वविप्रतिषिद्धम्।

२ - पशुशकुनिद्दन्द्विरोधिनां पूर्वविप्रतिषिद्धम्।

३-अ रिव्वधेनेद्यां मतुप् विप्रतिषिद्धम्।

इस प्रकार की शैली में, जिससे पूर्वविप्रतिषेध दिखाते हैं उसका निर्देश पंचम्यन्त से करते हैं। जिसका पूर्वविप्रतिषेध हो उसका प्रथमान्त और पष्ठधन्त से निर्देश होता है और विप्रतिषिद्ध (क्तान्त) शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है।

दुसरी शैली के उदाहरण?-

१—भ्रस्जादेशात् सम्प्रसारणं विप्रतिषेधेन ।

२ - सनोतेरनुनासिकछोपादात्त्वं विप्रतिषेधेन ।

३ - कृत्स्वराच्च।

इस शैली में जिससे विप्रतिवेध हो उसका पश्चम्यन्त से निर्देश ग्रौर जिसका विप्रतिवेध से बलीयस्त्व हो उसका प्रथमान्त से निर्देश होता है। यहाँ विप्रतिवेध शब्द का तृतीयान्त प्रयोग मिलता है।

प्रथम शैली में "पूर्वविप्रतिषिद्धम्" कहकर पूर्वविप्रतिषेध दिखाया गया है। परिवप्रतिषेध दिखाने के लिये भी "विप्रतिषिद्ध" शब्द का प्रयोग है। जैसा कि प्रथम शैली के ३. उदाहरण में बता चुके हैं, परन्तु इस प्रकार के प्रयोग ग्रत्यधिक स्वल्य है केवल १. २. स्थानों पर ही है। दूसरी शैली में विप्रतिषेधेन कहकर प्रायः परिवप्रतिषेध दिखाया गया है। १. २. स्थलों पर पूर्वविप्रतिषेध भी दिखाया है। स्पष्ट ही ये दोनों पृथक् शैलियां हैं। कात्यायन को ही पूर्व ग्रीर परिवप्रतिषेधबोधक उभयविध शैलियों के बनाने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब पाणिनि-सूत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् (११४१२)

१. पतंजलि-भाष्य वा० २।४।१२ भाग १—पृ० ४७६, ४।१।७४, ४।२।७१ भाग २—पृ० २८७।

२. पतंजलि-भाष्य वा० ६।४।४७—भाग ३, पृ० १६६ ।। ६।४।४२— भाग ३, पृ० १६७ ।। ६।२।५२, भाग ३, पृ० १३१ ।

पर विप्रतिषेध से बलीयस्त्व दिखाने वाला साधारण नियम है ही, उस ग्रवस्था में पूनः परविप्रतिषेध से बलीयस्त्व बोध कराने की क्या ग्रावश्यकता है ? हाँ, पूर्वविप्रतिबेध तो कठिनता से जाना जा सकता है, एतदर्थ उसको बताने के लिये वचन-निर्माण ग्रावश्यक है। इसीलिये इन दोनों में शैली-भेद भी है। क्तान्त शैली का निर्माता अन्य है और तृतीयान्त शैली का अन्य। यही कारण है कि क्तान्त ''विप्रतिषिद्ध'' पदयुक्त वाक्तिकों के खण्डनार्थ (७।१।९६) को छोड़कर, जहां तक हमारा ज्ञान है, "न वा" प्रतीकात्मक वचन प्रयुक्त नहीं हुआ है। ''विप्रतिवेवेन'' तृतीयान्त पदयुक्तीं के प्रत्याख्यानार्थ ''न वा" प्रतीकात्मक वचनों का प्रयोग ग्रधिक उत्तलब्ध होता है। क्या यह सम्भव है कि एक ही व्यक्ति एक कार्य के लिये द्विविध शैलियों का म्राश्रयण करे ? इस प्रकार इन दोनों शैलियों के निर्माता पृथक् पृथक् ही हैं।

## "विव्रतिषेधेन" तृतीयान्त पद्युक्तों के कात्यायनातिरिक्त निर्मातृत्वसिद्धि में प्रमाण

कर्मण्यण् (३।२।१) पर एक वचन है-

अकारादनुपपदात् कर्मोपदेशो विप्रतिषेधेत । इस वचन में ''अव'' प्रत्यय एवं ''ग्रग्' प्रत्यय में विप्रतिषेध दिखाया है। यह विप्रतिषेध उस श्रवस्था में सम्भव है जब कि गरापिठित धातुश्रों से ही अच् प्रत्यय हो। यदि सब धातुधों से अव् होता तब तो येन नाऽप्राप्ति इस न्याय से अण् प्रत्यय, ग्रच् प्रत्यय का ग्रपवाद है। उस ग्रवस्था में तुल्यवलि वरोधाभाव के कारण विप्रतिषेध नहीं बनता। कैयट के शब्दों में - यदा गणपिठत-धातुविषय एवाच्प्रत्ययस्तदायं विप्रतिषेधो यदा तु सर्वधातुविषयोऽ-चप्रत्ययस्तदा येन नाऽप्राप्ति न्यायादण्प्रत्ययस्यापवादत्वादुत्सर्गापवादयो-र्बिप्रतिषेधोऽनुपपननः ।

स्पष्ट है कि जब वात्तिककार ने (३।१।१३४) में अजिप सर्वधातुभ्यः यह वात्तिक दिया है, जिसके कारण उनके मत से सम्पूर्ण धातुश्रों से "श्रव्" प्रत्यय होता है, उस ग्रवस्था में ग्रण्, स्वयं ग्रपवाद हो जावेगा। विप्रतिषेध वात्तिक की कोई ग्रावश्यकता नहीं। इतना ही नहीं वात्तिककार ने स्पष्ट शब्दों में कर्मण्यण को अपवाद माना है। ३।१।१३४ पर वात्तिक है पचादान-क्रमणमनुबन्धासंजनार्थमपवादबाधनार्थं च । इस वात्तिक के व्याख्यान में

कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं० ३।१।१। पृ० २१०।

जरामरा श्रौर रवपचा ये दो उदाहरए। दिये हैं। इसी का व्याख्यान करते हुए कैयट ने लिखा है-श्वपचेति कर्मण्यण बाध्यते, अर्थात् अपवाद अण् का बाधक ग्रच है। इस कारण इतना तो स्पष्ट है कि इस विप्रतिषेधवात्तिक का निर्माता अन्य है और अजिप सर्वधातुभ्यः आदि का निर्माता अन्य है। यही कारण है कि ३।१।१३४ के वात्तिकों का इस विप्रतिवेधवात्तिककार ने ध्यान नहीं रखा।

भ्रन्य प्रमासा विस्तारभय से नहीं दिये जा रहे हैं<sup>9</sup>।

# "विप्रतिषेधेन" पद्युक्त वचनों का कात्यायन से पूर्ववर्त्तित्व

"विप्रतिषेधेन" कहकर दिये वात्तिक कात्यायन से पूर्ववतीं हैं। इसके लिये हमें कुछ संकेत कात्यायन के वात्तिकों में ही उपलब्ध हो जाते हैं। यथा-

पुंबद् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु (६।३।४२) सूत्र पर दो विव्रतिषेध-वात्तिक हैं।

१-अग्नेरीत्वाद् वरुणस्य वृद्धिविप्रतिषेधेन।

२ - पुंबद्भावाद् ह्रस्वत्वं खिद्घादिकेषु।

ये वात्तिक किसी यन्य के हैं और कात्यायन से पूर्ववर्ती हैं, क्योंकि स्त्रियाः पुंवद् भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु (६।३।३४) पर एक वात्तिक है -अर्थातिदेशे विप्रतिषेधाऽनुपपत्तिः इसी पर भाष्यकार ने लिखा है-अर्थातिदेशे विप्रतिषेधो नोपपद्यते। पठिष्यति ह्याचार्यो विप्रतिषेधं, पुंबद्भावात् ह्रस्वत्वं खिद्घादिकेष्विति स विप्रतिषेधा नोपपद्यते।

म्रथीत् म्राचार्य-(विप्रतिवेधवात्तिककार) ने जो पुंवद्भावाद् ह्रस्वत्वं खिद्धादिकेष्वित इस वात्तिक द्वारा विप्रतिपेध दिखाया है वह नहीं बनेगा। स्पष्ट है कि विप्रतिषेधानुपपत्ति दिखाने वाला ग्रन्य है ग्रौर विप्रतिषेध दिखाने वाला अन्य। साथ ही इतना भी निष्चित है कि विप्रतिषेधवात्तिक इस विप्रतिषेधानुपपत्ति दिखाने वाले बात्तिक से पूर्व था।

इसी प्रकार अनुदात्तं पदमेकवर्जम् (६।१।१५८) सूत्र पर एक वात्तिक दिया है-अनुदान्ते विप्रतिषेधो नोपपद्यते। पठिष्यति विप्रतिषेधं जे दीर्घाद् बह्वचः इति स विप्रतिषेधो नोपपद्यते।

१. ''महाभाष्य-वात्तिकानुशीलन'' में उपपदमतिङ २।२।१६ की टिप्पणी देखें।

यर्थात् ६।२।४२ पर जे दीर्घात् बह्नचः यह जो वास्तिक विप्रतिषेध-वास्तिककार ने दिया है, वह ठीक नहीं बनता। स्पष्ट है कि विप्रतिषेध दिखाने वाला वास्तिक ग्रन्य का है ग्रीर उसको ध्यान में रखकर ही (६।१।१५८ में) विप्रतिषेधानुपपत्तिदोष का देने वाला जो वास्तिक बनाया है, वह ग्रन्य का है।

इन प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि सम्भवतः विप्रतिषेधवात्तिककार कात्यायन से पूर्ववर्ती है।

# विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के लिए भाष्य में कथित "पिठिष्यति ह्याचार्यः" पद पर विचार और निर्णय

यहाँ यह शंका उठ सकती है कि इन वाक्तिकों के व्याख्यान में भाष्यकार ने ''पठिष्यति ह्यावार्यः'' कहा है। विप्रतिषेध वाक्तिकों के लिये ''पठिष्यति ह्याचार्यः'' मात्र दो स्थानों पर ग्राया है, जिनका उद्धरण हम पूर्व दे चुके हैं। प्रायः विद्वानों की ऐसी धारणा है कि भाष्यकार ''ग्राचार्य'' पद का प्रयोग पाणिनि या कात्यायन के लिये ही करते हैं। उस ग्रवस्था में जब ये विप्रतिषेध-वचन पाणिनि के नहीं हैं तब कात्यायन के होने चाहियें। परन्तु भाष्य में कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ कात्यायन एवं पाणिनि से भिन्न ग्राचार्यों के लिये भी 'ग्राचार्य' पद का भाष्यकार ने व्यवहार किया है।

(क)— भाष्यकर ने ग्राचार्यों के नामोल्लेखसिंहत ''ग्राचार्य'' पद का व्यवहार किया है। यथा—उद्यः ऊँ (१।१।१७) सूत्र पर—उद्य ऊँ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन । ऊँ विभाषा यथा स्यात् ।

सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१।१।६४) सूत्र पर—आकृत्या-भिधानाद्वैकं शब्दं विभक्तौ वाजप्यायन आचार्यो न्याय्यं मन्यते । इसी सूत्र पर कहा है—द्रव्याभिधानं व्याडिराचार्यो न्याय्यं मन्यते ।

ई चाक्रवर्मण्स्य (६।१।१३०) सूत्र पर लिखा है—अविशेषेण् चाक्रवर्मणस्याचार्यस्याप्लुतवद्भवतीत्येव। इन स्थलों पर 'ग्राचार्य' पद सहित ग्राचार्यों के नामों का उल्लेख किया है।

(ख)—कुछ स्थलों पर नामोल्लेख के विना भी ग्राचार्य पद व्यवहृत किया है—विप्रतिषेधे परं कार्यम् (१।४।२) ूत्र पर भाष्यकार ने ग्राचार्य पद से दो वचन उद्धृत किये हैं— एताविद्ह सूत्रं विप्रतिषेधे परिमति । पठिष्यति ह्याचार्यः सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेवेति । पुनश्च पठिष्यति पुनः प्रसंग-विज्ञानात् सिद्धमिति ।

यहां 'पठिष्यित ह्याचार्यः' कहकर जो उद्धरण दिये हैं, उनमें से प्रथम— (सक्टर्गती०) वचन तो पूरे भाष्य में वाक्तिक रूप में किसी भी स्थान पर पठित नहीं है। भाष्यकार ने कुछ स्थलों पर व्याख्या-प्रसंग में अवश्य यह वचन दिया है, जैसे — ६।२।४२, ६।३।१३९ ग्रादि में। दूसरे (पुनः प्रसंग-विज्ञानात् सिद्धम्) वचन का शब्दशः उल्लेख तो पूरे भाष्य में नहीं है। कुछ स्थानों पर पाठभेद से अवश्य उपलब्ध होता है। जैसे —७।१।६२, ७।२।१, ७।४।१० ग्रादि। विवेचन करने पर यह वचन कात्यायन का न होकर भाष्यकार का ही सिद्ध होता है। यथा—

सावन डुहः (७।१।८२) सूत्र पर पुनः प्रसंगविज्ञानाद् वा सिद्धम् यह

इस वचन का सम्बन्ध भाष्यकार के शब्दों से हैं। पुन: प्रसंग० वाला वचन दिया, उससे पूर्व न वा वर्णोंपधस्य नुम् वचनात् ध्यह वचन दिया है। हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं हैं। "न वा वर्णों० यह वचन भाष्यकार का है। तदनन्तर "पुन: प्रसंग०" यह वचन दिया है। इस वचन में "वा" पठित है। भाष्यकार ने प्रथम प्रथवार्थ में "वा" का व्याख्यान किया, परन्तु "न वा०" वचन के साथ इस "पुन: प्रसंग०," वचन की समाधानान्तर के रूप में संगति नहीं लगती। एतदर्थ भाष्यकार ने "वा" को समुच्चयार्थ माना ग्रीर इसी बात को स्पष्ट किया है—

'इद्मयं चोद्यो भवति —अनडुद्दः सावाम्प्रतिषेधो नुमोऽ-नवकाशस्वादिति । तस्य परिहारो न वा वर्णोपधस्य नुम्व चनादिति । ततो-ऽयं चोद्यो भवति । यत्र तह्य वर्णप्रकरणं नास्ति तत्र ते अमा नुमो बाधनं प्राप्नोति । बह् वनड्वांहि ब्राह्मण्कुलानीति तत उत्तरकालं पठितं पुनः प्रसंगविज्ञानाद्वा सिद्धम् ।

१. इसके लिये 'महाभाष्य-वात्तिकानुशीलन' की 'सावनहुहः' सूत्र पर दी गई टिप्पणी देखें, जिसके ग्राधार पर 'न वा वर्णोपधस्य॰' वचन का कर्ता कात्यायन नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है।

इस प्रकार दोषान्तर का समाधान "पुनः प्रसंग०" वचन से दिया है। ग्रतः इतना तो स्पष्ट है कि सम्भवतः यह वचन कात्यायन का नहीं है।

सिचि वृद्धिः पर्स्मैपदेषु (७।२।१) में भी "पुनः प्रसंगिवज्ञानाद्वा सिद्धम्" यह वचन दिया है। यह भी कात्यायन का नहीं, भाष्यकार का है, यह हम ग्रागे सिद्ध करेंगे ।

ऋतश्च संयोगादेर्गुणः (७।४।१०) में भी "पुनः प्रमंगिवज्ञानाद्वा सिद्धम्" यह वचन उपलब्ध होता है। वस्तुतः यह भी कात्यायन का नहीं, क्योंकि इस वचन की संगित वित्रतिषेधवात्तिक के साथ है। इसी कारण से वचन में "वा" प्रयुक्त है। ग्रतः स्पष्ट है कि इन सभी स्थानों पर प्रथम तो "पुनः प्रमंगिवज्ञानाद सिद्धम्" यह वचन ही नहीं है, यदि इसे श्रीर "पुनः प्रसंगिवज्ञानाद सिद्धम्" इन दोनों को एक ही मान लें, तब भी यह वचन कात्यायन का नहीं है, भाष्यकार का या किसी ग्रन्य ग्राचार्य का है।

वास्तिकता यह है कि विप्रतिषेधसूत्र पर भाष्यकार ने जो 'पिठिष्यति ह्याचार्यः'' कहकर वचन उद्धृत किये हैं वे कात्यायन के नहीं हैं। भाष्यकार ने इन वचनों का उद्धरण व्याडीय ''परिभाषासूचनम्'' से दिया है। व्याडि पतंजिल से पूर्ववर्ती है। व्याडीय ''परिभाषासूचनमं' में प्रथम सकुद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद्बाधितमेव यह परिभाषा है ग्रौर उसके ग्रव्यवहितोत्तर पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धम् यह परिभाषा है । ग्रव भाष्यकार के शब्दों से तुलना कीजिये—

पिठिष्यित ह्याचार्यः सकृद्गतौ विप्रतिषेघे यद् बाधितं तद् बाधित-मेवेति । पुनश्च पिठिष्यति पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धम् ।

१. ''महाभाष्य-वात्तिकानुशीलन'' के ७।२।१ सूत्र पर दी टिप्पग्रा देखें जहाँ इस वचन का भाष्यकारीयत्व सिद्ध किया है।

२. द्रष्टुब्य-पूना से श्री काशीनाथ ग्रभ्यंकर द्वारा सम्पादित परिभाषा-संग्रह में व्याडिकृत 'परिभाषासूचनम्'' नामक परिभाषाग्रन्थ में पृ० ३४ पर परिभाषासंख्या ६१, ६२। इसी ग्रन्थ में पृ० ४० पर व्याडीय परिभाषापाठ भी दिया है वहाँ परिभाषा-संख्या ४०-४१ है। विशेष इतना है कि प्रथम परिभाषा कुछ परिवर्तित है (सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं बाधितमेव तत्) वैसे 'परिभाषासूचनम्' में भी यह परिभाषा है, वहां इनकी संख्या ३५ है ग्रीर उसके बाद ''पुनः '' वाली परिभाषा नहीं है।

भ्रथीत् प्रथम 'सकृद्गती॰'' यह परिभाषा पढ़ेंगे भ्रौर उसके भ्रव्यव-हितोत्तर ''पुनः प्रसंगिवज्ञानात्॰'' यह पढ़ेंगे। स्पष्ट है कि भाष्यकार का यह उद्धरण व्याडीय ''परिभाषासूचनम्'' से लिया गया है भ्रौर ''भ्राचार्य'' पद से व्याडि की तरफ संकेत किया है।

इसी प्रकार स्त्रियाम् (४।१।३) सूत्र पर भी भाष्यकार ने कहा है— नैतन्मन्तव्यं स्त्रमनीषिकयोच्यते । पठिष्यति ह्याचार्यो छिंगम-शिष्यं छोकाश्रयत्वाल्छिगस्येति ।

जहाँ तक हमारा ज्ञान है, यह उद्धरण पूरे भाव्य में वात्तिक रूप में कहीं पर नहीं है।

इसके बाद पढ़ा—पुनश्च पठिष्यत्येकार्थे शब्दान्यत्वाद् हष्टं लिंगाऽन्यत्वमवयवाऽन्यत्वाच्च। एकार्थे० वाला उद्धरण तो वात्तिकरूप में 'तस्यापत्यम् (४।१।९२) पर दिया है।

हमारा विचार है कि ये उद्धरण भी सम्भवतः परिभाषापाठ से लिये गये हैं। िलंगमिशाब्यं लोकाश्रयत्यालिं अगस्य यह परिभाषा ''चान्द्र'' एवं ''जैनेन्द्र'' परिभाषा पाठों में हैं । परन्तु वहाँ द्वितीय उद्धरण जो 'पुनः पठिष्यति' कहकर दिया है, वह नहीं है क्या यह सम्भव नहीं कि परिभाषा पाठ में ही किसी कारणवश इस 'एकार्थें वचन का लोप हो गया हो? कुछ भी हो पर इतना निश्चत है कि ''लिंगमिशाब्यं लोकाश्रयत्वात्" वचन उस परिभाषा पाठ से उद्घृत किया है जिसका ग्राश्रयण चान्द्र एवं जैनेन्द्र ने ग्रपने परिभाषा-पाठों के निर्माण में किया था। जैनेन्द्र-व्याकरण को डा० बरनेल ने ऐन्द्र एवं माहेश्वर (पाणिनि) सम्प्रदाय से पृथक् माना है परन्तु पाणिनि से श्रिधक सम्बन्धित माना है ।

१. द्रष्टुच्य — काशीनाथ ग्रम्यंकर द्वारा सम्पादित परिभाषासंग्रह पूना सं०, चान्द्र परिभाषा-पाठ, पृ० ४%, परि० सं० ७३। तथा जैनेन्द्र परि० वृत्ति, पृ० १०३ संकीर्ण-प्रकरण परि० सं० १०४।

<sup>2.</sup> Dr. A.C. BURNELL Ph. D.—The Aindra School of Sanskrit Grammaraian's LONDON 1876, P. 36.

"About Sakatayana's and Jinendra's Grammers there can be no doubt; both differ from the Aindra Grammers and Panini's work in essential points, but they are for nearer to the last.

जिस प्रकार इन उद्धरणों में "ग्राचार्य" पद से कात्यायन का ग्रहण नहीं है, ग्रिपतु परिभाषाग्रों के निर्माता व्याडि ग्रादि ग्राचार्यों का ग्रहण है, उसी प्रकार ६।३।४२ एवं ६।१।१४८ पर माष्यकार ने "पठिष्यति ह्याचार्यः" कहकर विप्रतिबेध वार्त्तिकों के उद्धरण दिये है। वहां "ग्राचार्य" पद से विप्रतिबेधवार्त्तिककार की तरफ संकेत है। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि सम्भवतः ये कात्यायन से पूर्ववर्ती हैं।

## विप्रतिषेध-वार्त्तिकों का निर्माता

इन विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के निर्माता के सम्बन्ध में श्रधिक सामग्री तो उपलब्ध नहीं हो सकी है, फिर भी कुछ संकेत श्रवश्य प्राप्त हुए हैं। भाष्य १।१।३ भाग-१ पृ० ४६ में कोष्ट्रीयों के बचन को उद्धृत किया है।

अन्यदेवेदं परिभाषान्तरमसंबद्धमनया परिभाषया। परिभाषान्तर-मिति मत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति—नियमादिको गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेचेन।

यह कोष्ट्रीयों का वचन विप्रतिषेध बताने के लिये दिया है। उसकी शैली भी भाष्य में उपलब्ध विप्रतिषेधवात्तिकों (जिनको विप्रतिषेधवात्तिक-कार का माना है) के समान है। इसमें "विप्रतिषेधेन" तृतीयान्त निर्देश भी है। इन कारणों से सम्भवतः क्रोष्ट्रीय ग्राचार्य विप्रतिषेधवात्तिकों के निर्माता हैं। इस "कोष्ट्रा" के सम्बन्ध में ग्रधिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

## काशिका के वार्त्तिकों का महाभाष्य के वार्त्तिकों के साथ तुलनात्मक परीक्षण

ग्रष्टाध्यायी पर उपलब्ध प्राचीन वृत्तियों में सब से प्राचीन वृत्ति काशिका-वृत्ति है। महाभाष्य एवं भर्तृ हिर विरचित ग्रन्थों के ग्रनन्तर यही वृत्ति महत्त्व-पूर्ण है। यह वृत्ति वामन ग्रीर जयादित्य इन दो विद्वानों के सम्मिलित परिश्रम का परिणाम है। इसमें १-५ प्रध्याय जयादित्य के एवं ६-६ वामन के बनाये माने जाते हैं। वामन की व्याख्या जयादित्य की ग्रपेक्षा प्रौढ है। इसका रचनाकाल वि०सं० छठी शताब्दी उत्तरार्घ है। इसमें प्राचीन वृत्तियों एवं ग्रन्थकारों के ग्रनेक मत उद्धृत हैं, जिनका उल्लेख ग्रन्य स्थानों पर नहीं है। बहुत से सूत्रों की व्याख्या प्राचीन वृत्तियों के ग्राधार पर की है। जिन स्थलों पर भाष्यकार से विरोध है, वहाँ प्राचीन वृत्तियों का ग्राष्ट्रयस्थ लेकर व्याख्या की है। उदाहरण श्रीर प्रत्युदाहरण प्राचीन ग्रन्थों से ही लिये गये हैं, जिनसे बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होता है। इस ग्रन्थ में वात्तिकों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। बहुत से वात्तिक, जो भाष्य में नहीं हैं, काणिका में उपलब्ध होते हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि बहुत से महाभाष्य के पूरक वात्तिक इसमें संगृहीत नहीं किये गये हैं। कुछ वात्तिकों के पाठभेद काणिका में उपलब्ध होते हैं।

हम यहाँ संक्षेप में काशिका में भाष्य से उपलब्ध स्रतिरिक्त वार्तिकों एवं पाठभेदों को संगृहीत करेंगे।

## अतिरिक्त वार्त्तिक

काशिका में लगभग ३७ वात्तिक भाष्य से ग्रतिरिक्त उपलब्ध होते हैं, यहाँ उनका संग्रह किया गया है। उद्धरण में केवल ग्रध्याय, पाद एवं सूत्र-संख्या दी है ग्रीर तदनन्तर ग्रतिरिक्त वात्तिक का उल्लेख किया है—

१।३।८७-अदेः प्रतिषेधो वक्तव्यः ।

२।१।३९ शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम्।

२।३।७१ — उभयप्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः।

३।१।६ — माने जिज्ञासायाम् । वधेवैँ रूप्ये । दानेरार्जवे । शाने निशाने ।

३।१।८ - छन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम्।

३।१।१०९ — शंसिदुहिगुहिभ्यो वेति वक्तन्यम्।

३।२।४१-भगे च दारेरिति वक्तव्यम्।

३।२।६०- हरोः कसश्च वक्तव्यः ।

३।२।७८ — उत्प्रतिभ्यामाङि सर्तेरुपसंख्यानम्।

३।२।१६२-डयघेः संप्रसारणम् कुरच्च वक्तव्यः।

३।२।१७२ — धृषेश्चेति वक्तव्यम्।

४।१।५४ - अंगगात्रकंठे भ्यः इति वक्तव्यम्।

४।२।३७ - गुणादिभ्यो प्रामज् वक्तव्यः।

४।२।५१—तरकारितुरंगाणां स्कन्धच् प्रत्ययः । पूर्वादिभ्यः काण्डः प्रत्ययो भवति ।

४।३।८ — आदेश्चेति वक्तव्यम् । ऊधसोर्छोपश्च । ४।३।१२१ - रथसीताह्लेभ्यो यद्विधाविति तद्नतविधिरुपसंख्यायते। ४।३।१ ३-पत्राद् बाह्ये।

४।४।२० — भावप्रत्ययान्तादिमब्बक्तव्यः ।

५।१।१२६ - द्तवणिगभ्यां चेति वक्तव्यम्।

पाशा१३२ - सहायाद्वेति वक्तव्यम्।

५।२।१०७ - नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम् । कच्छ्वा ह्रस्वत्वं च ।

प्रारा१०८—अर्णसो लोपश्च ।

६।१।३-वकारस्याप्ययं प्रतिषेधो वक्तव्यः। वकारपरस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवतीति वक्तव्यम्।

६।१।१२ —चरिचिलिपतिवदीनां द्वित्वमच्याक्चाऽभ्यासस्य वेति-वक्तव्यम्।

६।३।८९—हशेः क्सः प्रत्ययोऽपि तत्रैव वक्तव्यः।

६।३।१२६ — गवि च युक्ते भाषायामष्टनो दीर्घो भवतीति वक्तव्यम् ।

६।३।१३७ - शुनो दन्तदंष्ट्राक्रणंकुन्दवराहपुच्छपदेषु ।

६।४।३४ - क्वौ शास ईत्वं भवतीति वक्तव्यम्। क्विप्-प्रत्यये तु तस्यापि भवतीति वक्तव्यम्।

६।४।१२२--श्रन्थेश्चेति वक्तव्यम्।

### पाउमेद

पाठभेदों में काशिका एवं महाभाष्य दोनों में पठित वात्तिक दिये गये हैं जिनके ग्राधार पर इस बात का परिज्ञान हो सके कि काशिका के वात्तिकों में भाष्य से कहाँ पर पाठ में भिन्नता है।

यहाँ काशिका चौखम्बा संस्कररा एवं भाष्य गु० प्र० सं० का ग्राश्रयण लिया गया है।

महाभाष्य काशिका १।२।४८-ईयसो बहुब्रीहेः प्रतिषेधो १-ईयसो बहुब्रीहौ पुंबद् वचनम्। वक्तव्यः। १।२।५९-सविशेषग्रस्य प्रतिषेधो १-१।२।५८ पर अपर आह कहकर-

अस्मदः सविद्येषणस्य वक्तव्यः।

व्रयोगे न।

१।३।२०-आस्यविहरणसमानिकया-द्पि प्रतिषेधो वक्तव्यः।

१।३।३६-हरोश्चेति वक्तव्यम् । १।३।५२-अशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे ।

१।४।५२-(१) आदिखाद्योः प्रति-येधो वक्तव्यः।

> (२) गत्यर्थेषु निवहचोः प्रतिषेधो वक्तव्यः।

२।१।३३-कृत्यम्हणे यण्यतोर्भहणं कर्तव्यम् ।

२।१।३७- भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम् ।

२।३।६६-यहाँ काशिका में एक वचन है।

३।१।७-आशंकायामुपसंख्यानम् । ३।१।१७- सुदिनदुर्दिननीहारेभ्य-श्चेति वक्तव्यम् ।

३।१।२५- अर्थवेद्सत्यानामापुक् वक्तव्यम् ।

३।१।८६-यहाँ भारद्वाजियों का वात्तिक साधारण वात्तिक के रूप में दिया है।

३।१।६७-यहां काशिकाकार ने भाष्यकार का ''अत्यल्प-मिद्मुच्यते''कहकर दिया, वचन दिया है।

३।१।१००-चरेराङ चाऽगुरौ । ३।१।११२-समवपूर्वाच्च । ३।१।१४५-नृतिखनिरंजिभ्यः परि-गणनं कर्तव्यम् ।

### महाभाष्य

१-आङो दोऽव्यसनिक्रयस्य।

१-अर्तिश्रुहिशभ्यश्च । १-अशिष्टव्यवहारे तु तृतीया च विधीयते ।

१-आदिखादिनीवहीनां प्रतिषेधः।

१- कृत्यैरधिकार्थवचनेऽन्यत्रापि दृश्यते ।

भाष्य में यह वचन अत्यल्पिनद-मुच्यते कहकर दिया है। भाष्य में अपर आह कहकर

१-आशंकायामचेतनेषूपसंख्यानम्। १-सुदिनदुदिनाभ्यां च। २-नीहाराच्च।

१-भाष्य में अत्यल्पमिद्मुच्यते कहकर वचन दिया है — शिविधा-वर्थवेद्सत्यानामापुग्वचनम् ।

१-अनुपसर्गाच्चरेराङि चाऽगुरौ। १-समश्च बहुलम्। १-नृतिखनिरांजभ्यः।

३।२।८-बहुलं छन्दसीति वक्तव्यम्।

३।२।७१-श्वेतवाहादीनां डस्पद-

स्येति वक्तव्यम्।

३।२।११५-अत्यन्तापह्नवे च छिड्

वक्तव्यः।

३।२।१३५-(१) त्विषेर्देवतायामका-रश्चोपधायाः ।

(२) अनिट्खं च ।

(३) क्षदेश्च नियुक्ते।

३।२।१३९- दंशेश्बन्दस्युपसंख्याः

नम्।

३।३।१७८-हभय इस्यस्य ह्रस्वत्वं

द्वे च।

३।३।१५-परिदेवने श्वस्तनी भवि-

ष्यद्थे।

३।३।४६-अन्विधी भयादीनामु-पसंख्यानम्।

३।३।१५७-कामप्रवेदन इति वक्त-व्यम्।

३।४।२४-आस्यं व्यादाय स्वपिति सम्मीलय हसतीत्युप-संख्यानमपूर्वकालस्वात् ।

४।१।१५ -काशिका में केवल सौनागों का "नञ्स्नञ्" वाला वचन ही वात्तिक रूप में दिया है।

४।१।४४- वसुशब्दाद् गुण-वचनाद्ङीबाद्यदात्ता-र्थम्।

४।१।५२- बहुलं संज्ञालन्दसोः।

महाभाष्य

१-बहुछं तिण।

१-इवेतवाहादीनां डस्।

२-पद्स्य वर्धम्।

१-परोक्षे छिडत्यन्तापह्नवे।

१- त्विषेद्वतायामकारश्चोपधाया अनिट्त्वं च ।

२-इदेश्च युक्ते। १-स्थादंशिभ्यां स्तुश्झन्दसि।

१-हणाते हुस्बश्च द्वे च क्विप् च।

१-परिदेवने श्वस्तनी भविष्य-न्त्यर्थे।

१-भाष्य में अत्यल्पिमद्मुच्यते कहकर "भयादीनामिति" यह वचन दिया है।

१-इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ काम-प्रवेदनं चेत्।

१-व्यादाय स्विपितीत्युपसंख्यानम-पूर्वेकाळत्वात् ।

१-भाष्य में यहाँ ख्युनः उपसंख्यानम् दिया, फिर अत्यल्पिमदमुच्यते कहकर सीनागों का
नञ्स्तञ् वाला वात्तिक
दिया है।

(१) गुणवचनात् डोबाद्युदात्तार्थम्।

४।१।५३- बहु**छं** तिए।

### महाभाष्य

४।१।६५- इन उपसंख्यानम-जात्यर्थम ।

१-इतो मनुष्यजातेरिन संख्यानम् ।

४।१।९५- भाष्य में "अत्यल्पिम-दमुच्यते" कहकर दिया वचन, वात्तिक रूप में दिया है।

४।१।१२८- चटकाच्चेतिवक्तव्यम्। ४।१।१७१- पाण्डोर्जनपद्शब्दात् क्षत्रियाड्ड्यण् वक्तव्यः।

४।२।८- पर कारिका भी दी है, साथ वात्तिक भी दिया है।

४।२।४२- (१) अइनः खः ऋतौ I (२) पर्वाण्णस् वक्तव्यः।

धाराध्य- गजाच्चोतः वह वात्तिक दिया है। "सहाय" शब्द सूत्र में ही पढ़ा है।

४।२।१०४- अविसश्छन्द्सि ।

४।३।८७- लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहु छम्।

४।४।४६- नराच्चेति वक्तव्यम्।

श्राश्रश्य - वसुशब्दाद्पि वक्तव्यः ।

४।१।२५- (१) अर्धाच्च। (२) कार्षापणाहिठन

वक्तव्यः।

१—चटकायाः पुल्लिंगनिर्देशः। ४।१।१६८- पर (१) पाण्डोड् यण्।

भाष्य में कारिका के पदमात्र दिये हैं। ग्रीर भाष्यकार द्वारा प्रदत्त उनका ब्याख्यान श्रीर ग्रन्त में कारिका है।

४।२।४३- पर (१) अहनः खः ।

(२) कतौ।

(३) पर्श्वाः सण्।

भाष्य में गजसहायाभ्यां च यह वात्तिक दिया है।

१-अव्ययात्त्यप्याविष्टस्योप-संख्यानम्।

१ — लबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्।

१ - नृनराभ्यामञ् वक्तव्यः।

बहुभिर्वसव्यैरुप-१—छन्दिस संख्यानम्।

१—टिठन्नधाँच।

२—कार्षापणाद्वाप्रतिश्च।

महाभाष्य

(३) प्रतिशब्दश्चास्या-देशो वा वक्तव्यः।

५।१।४७- चतुर्थयर्थ उप-संख्यानम।

५।१।६४- महानाम्न्यादिभ्यः षष्टी-समर्थेभ्य उपसंख्यानम्।

४।२।२६- (१) कटच् प्रकरणेऽ-**ढाबृति**छोत्तमाभंगाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्।

(२) भवने क्षेत्रे इच्वा-दिभ्यः शाकट्-शाकिनौ।

४।२।७७- तावतिथेन गृह्णातीति कन्वक्तव्यः पूरणप्रत्य-यस्य च नित्यं लुक्।

४।३।८३- अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः।

५।३।८४- शेवलादीनां तृतीयाद्न्यो लोपः स चाऽकृतसन्धी-नामिति वक्तव्यम्।

४।४।३६- अण्प्रकरणे कुलाल-वरुणनिषाद्कर्मार-चण्डालमित्राऽमित्रेभ्य-श्छन्दस्युपसंख्यानम्।

६।१।६२- द्विवचनप्रकरणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्।

वर्णनगरयोर्नेति ६।१।६३- यदि वक्तव्यम्।

६।१।८६- संप्रसारणङीट्सु प्रति- १- सम्प्रसारणङीट्सु सिद्धः। षेधो वक्तव्यः।

१-तद्समै दीयतेऽसमा इति च।

१-तद्स्य के ब्रह्मचर्यमिति महा-नाम्न्याद्भिय उपसंख्यानम्।

१-कटच् प्रकरणे अलाबूतिलोमाभ्यो रजस्यपसंख्यानम्।

२- भंगायाश्च।

३- सम्भावने क्षेत्रे शाकट् च।

४- शाकिनच।

१- तावतिथेन गृहणातीति लुक् च।

१- अनजादौ च।

१- वरुणादीनां तृतीयात्स चाऽकृत-संधीनाम्।

१- अण्प्रकरणे कुळाळवरुणिनषाद-चण्डालाऽमित्रेभ्यश्लन्दस्य-पसंख्यानम्।

२- अण्मित्राच ।

१- अभ्यासप्रतिषेधानर्थक्यं छन्द्सि वा वचनात्।

१- अवर्णनगरयोः।

६।१।६८-अनेकाच इति वक्तव्यम्। ६।१।१७६-(१) रे शब्दाच मतुप उदान्तरवं वक्तव्यम्।

(२) त्रेश्च प्रतिषेधो

वक्तव्यः। ६।२।१२२- चावतद्धिताविति वक्तव्यम्।

६।३।३७- कोपधप्रतिषेधे वुतद्धित-प्रहणम्।

६।३।८९-९१ में हसे चेति वक्तव्यम् यह वात्तिक तीनों सूत्रों में पृथक् पृथक् दिया है।

६।३।९२- छन्दिस स्त्रियां बहुल-मिति वक्तव्यम्।

६।४।४९- वृद्धिदीर्घाभ्यामतो लोपः पूर्वविप्रतिषेधेन। ६।४।१४१-आङोऽन्यत्रापि छन्द्सि लोपो दृश्यते।

६।४।१४८- यस्येत्यौडः श्यां प्रतिषेधः।

६।४।१५६-(१) मत्स्यस्य ङयामिति वक्तव्यम्।

(२) सूर्यागस्ययोइछे च ङ्यां च।

(३) येच।

### महाभाष्य

१- इतावनेकाज्यहणं अद्रथम्।

१- मतुप उदात्तत्वे रे प्रहणम्।

२- त्रिमतिप्रतिषेधः।

१- चोरतद्विते ।

१- कोपधप्रतिषेधे तद्भित-वुमहणम्। भाष्य में ६।३।८६ पर हग्हश-वतुषु दक्ष उपसंख्यानम् इस प्रकार का वचन पढ़ा है।

१- तत्र छन्द्सि स्त्रियां प्रतिषेधः यह बात्तिक दिया है, पर भाष्यकार ने कद्रीची यहां दोष दिखाकर काणिका के समान पाठ को ही उचित माना-एवं तर्हि छन्द्सि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यम्।

१- व्यलोपावियङ्यण्गुणवृद्धि-दीर्चेभ्यः पूर्वविप्रतिषिद्धम्।

१- छान्दसत्वात् सिद्धम्।

१- पिबस्येत्यादौ श्यां प्रतिषेधः।

१- सूर्यमत्स्ययोङ्र्याम्।

२- सूर्याऽगस्त्ययोइछे च।

३- तथाऽघौ येऽन्त्यथर्वसु ।

७।२।१०७- उत्तरपदभूतानां त्यदा-दीनामकृतसन्धीनामा-देशा वक्तव्याः।

७।३।३७- लुगागमस्तु तस्य वक्तव्यः ।

७।३।४४- प्रत्ययप्रतिषेधे त्यक्त्य-पोश्चोपसंख्यानम् ।

७।३।४५- यत्तदोः प्रतिषेघे त्यकन उपसंख्यानम् ।

८।१।५- परेवर्जने समासे वेति वक्तव्यम्।

८।१।२६-युष्मदस्मदोर्विभाषा अन्वा-देश इति वक्तव्यम्।

८।१।६७- मलोपश्च।

८।२।३-८ नुतविकारस्तुग्विधौ छे सिद्धो वक्तव्यः ।

८।२।८-ङाबुत्तरपदे प्रतिषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । ८।२।२६-झिछ सङोति वक्तव्यम् ।

८।२।८३-स्त्रियामपि प्रतिषेघो वक्तव्यः ।

८।३।१-वन उपसंख्यानं कर्तव्यम्।

८।३।३६-खर्परे शरि वा छोपः।

#### महाभाष्य

१- उत्तरपद्भूतानामादेश उपदे-शिवद्वचनमनादिष्टार्थम्।

१- पातेर्जुग् वचनम्।

१- त्यक्त्यपोश्च प्रतिषिद्धत्वात्।

१- प्रतिषेधे स्यकन उपसंख्यानम्।

१- परेरसमासे।

२- परेवर्जने वा वचनम्।

१- युष्मद्रमदोरन्यतरस्याम-न्वादेशे ।

१- मलोपवचनं च ।

८।२।६ पर-प्लुतिस्तुग्विधौ छे च।

१-न कि सम्बुद्ध्योरनुत्तरपदे।

८।२।२२ पर-(१) सङ्घि लस्व-संयोगलोपसंयोगादिलो-पकुरवदीर्घंत्वानि।

१-अशूद्रस्त्रयसृयकेषु यहाँ भाष्य में असूयकेषु श्रधिक पठित है। काशिका में असूयकेऽपि केचित् प्रतिषेधमिच्छन्ति दिया है। १-मतुवसोरादेशे वन उपसंख्या-नम।

१-वा शप्रकरणे खर्परे छोपः।

यहाँ काणिका श्रीर भाष्य के वात्तिकों के पाठमेदों को दिखाया गया है। इस पाठ-भेद के प्रदर्शन प्रसंग में प्राय: साधारए। शाब्दिक भेद को ध्यान में नहीं रखा गया है। इन पाठभेदों पर विचार करने पर स्पष्ट पता लगता है कि काणिकाकार ने प्रायः शाब्दिक भेद के श्रवसर पर वात्तिक की भाष्य-व्याख्या का ही श्राश्रयण लिया है। जहाँ वात्तिक में कोई दुरूह संज्ञाशब्द है; वहाँ उसको स्पष्ट करने वाली भाष्य-व्याख्या को ही वात्तिक रूप में स्वीकार किया है।

इन पाठभेदों के दिखाने में हमने गु० प्र० सं० का ग्राश्रयण लिया है, ग्रत: बहुत से ऐसे वाक्तिक हैं जिनको कीलहार्न ने वाक्तिक नहीं माना है, वे काशिका में भी दिये हैं ग्रीर भाष्य में भी। उस दृष्टि से जो कात्यायन के वाक्तिक नहीं हैं, केवल भाष्यकार की ही ग्रपनी ''इष्टि'' हैं, वे भी काशिकाकार ने ले ली हैं।

स्रितिरक्त पाठ में वे वात्तिक हैं जो काशिका में दिए हैं; परन्तु भाष्य में उनका स्रभाव है। गु० प्र० सं० के अनुसार प्रायः "वक्तव्यं" पदयुक्त वात्तिक मिलते हैं, जो प्रायः वाक्तिकों की भाष्यकार की स्रपनी व्याख्या है। काशिका-कार ने उसी का वाक्तिक रूप में स्राध्यण लिया है। बहुत से स्थानों पर "स्रत्यल्पियमुच्यते" कहकर भाष्य में पठित विस्तृत वचनों का काशिकाकार ने स्राध्यण लिया है। कहीं सौनागों एवं भारद्वाजियों के वाक्तिकों को भी पढ़ा है। कुछ स्थानों पर भाष्य में मात्र 'स्रपर स्राह' कहकर पठित वचनों को ही वाक्तिक रूप में पढ़ा है, मुख्य कात्यायन के वचन को नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि काशिकाकार के वाक्तिकों का बहुत कुछ स्राधार स्रद्यत्वे उपलब्ध महाभाष्य ही है। जो वाक्तिक काशिका में स्रतिरिक्त पठित हैं, चाहे वे वाक्तिकां हों चाहे पूरे वाक्तिक, इनका पाठ काशिकाकार ने कहाँ से लिया ? यह एक विचारणीय विषय है।

कुछ लोगों ने सम्भवतः इसी समस्या के समाधानार्थं स्रष्टाध्यायी पाठ का त्रिविधत्व सिद्ध किया है । प्राच्य, उदीच्य ग्रौर दाक्षिणात्य, ये तीन पाठ माने हैं। काणिका वृत्ति का ग्राधार प्राच्य पाठ है। कात्यायन ने जिस पाठ पर वात्तिक लिखे वह दाक्षिणात्य पाठ था। क्षीरस्वामी का ग्राधारभूत पाठ उदीच्य पाठ था। इनमें भी प्राच्य पाठ वृद्ध पाठ है। उदीच्य एवं दाक्षिणात्य पाठ लघु पाठ माने हैं।

१. द्रष्टव्य — युधिष्ठिर मीमांसक – सं ० व्या० ज्ञा० का इति० भा० १, पृ० २११ – २१२।

इस मान्यता के लिये कोई पृष्ट प्रमाण नहीं है। साथ ही इससे शंका का समाधान भी पूर्णतः नहीं हो पाता। जो वात्तिकांश भाष्यकार ने वात्तिक रूप में पढ़े उनको काशिकाकार ने सूत्रांश के रूप में क्यों पढ़ा ? इस शंका का समाधान भले ही हो जावे, परन्तु जो भाष्य से अतिरिक्त वात्तिक या वात्तिकांश है, उनका ग्राधार क्या है ? इस शंका का समाधान नहीं हो पाता। जहाँ यह सत्य है कि काशिकाकार ने ग्रपनी वृत्ति का निर्माण करते हुए भाष्य का ग्राध्ययण ग्रधिक लिया, वहाँ यह भी सत्य है कि उसने ग्रपने व्याख्यान का ग्राधार ग्रन्य वृत्तियों एवं भाष्यों को भी बनाया है। एतदर्थ इन ग्रितिरक्त पाठों में बहुत से बचन ग्रन्य वृत्तियों के व्याख्यान-बचन हो सकते है। सम्भवतः काशिकाकार को किसी ग्रन्य वात्तिककार की कोई कृति उपलब्ध हुई हो, उसका भी ग्राथ्ययण लिया हो।

### उपसंहार

इस ग्रव्याय में कात्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। युक्तिप्रमाणों के ग्राधार पर कात्यायन को ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्धित सिद्ध किया गया है। कात्यायन के वार्त्तिकों की शैली की विशेष-ताग्रों पर प्रकाश डालते हुए भ्रन्य वार्त्तिककारों के वार्त्तिकों के साथ कात्यायन के वार्त्तिकों का तुलनात्मक परीक्षरण किया गया है। विप्रतिपेध-वार्त्तिकों का कात्यायनातिरिक्त-निर्मातृत्व सिद्ध किया गया है। साथ ही काशिका में भाष्य से श्रतिरिक्त वार्त्तिकों एवं पाठभेदों के ग्राधार पर कुछ सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं।

### षष्ठ अध्याय

# इष्टि एवं श्लोक-वार्तिक

# 'इंष्टि' के सम्बन्ध में विद्वानों की विचारधारा

प्रोफेसर गोल्डस्टूकर ने अपने 'पाणिनि' नामक निबन्ध में 'इष्टि' शब्द से भाष्यकार पतंजिल के स्वयं निर्मित मौलिक वार्त्तिकों का ग्रहण किया है । उन्होंने इष्टियों को कात्यायन के वार्त्तिकों और पतंजिल के भाष्य का महत्वपूर्ण ग्रंग माना है । प्रोफेसर वेबर ने भी इष्टियों का यही अर्थ लिया, ग्रथित् इष्टि उनका नाम है जो कि स्वयं पतंजिल की बनाई हुई हैं।

डा० कीलहानं ३ ने प्रोफेपर गोल्डस्टूकर एवं प्रोफेसर वेवर म्रादि के मत की बड़ी विद्वत्तापूर्ण विवेचना की भीर उन्होंने उपर्युक्त विद्वानों के विवेचन प्रसंग में, कौन से बात्तिक कात्यायन के हैं भीर कौन से भाष्यकार के अपने हैं ? इस विषय पर विचार किया है। उनके भ्रनुसार 'इति वक्तव्यम्' या 'इति-वाच्यम्' म्रादि शब्दों द्वारा जिसकी व्याख्या मिलती हो, वह व्याख्येय अंश कात्यायन का है भीर व्याख्यान ग्रंश भाष्यकार का है। जहाँ व्याख्येय वाक्यांश नहीं उपलब्ध होता, मात्र भाष्यकार का ही 'इति वक्तव्यम्' म्रादि पदात्मक वचन उपलब्ध होता है, वह वचन स्वयं भाष्यकार का है, ऐसा साधारण

1. Prof. Theodor Goldstucker. Panini, His Place in the Sanskrit Literature (Allahabad 1914) p. 92.

"While its Ishtis, on the other hand, are original Varttikas on such Sutras of Panini as called for his own remarks."

2. "Of Patanjali's Ishtis or "desiderata, "which are his own additions to Katyayana's Varttikas, I need not speak, since they are an essential portion of his own Great Commentary." p. 69.

3. Dr. F. Kielhorn, "Katyayana & Patanjali" p. 26-30.

सिद्धान्त माना है। दूसरे शब्दों में इन्हीं भाष्यवचनों को ''इष्टिं' नाम से पुकार सकते हैं।

उपर्युक्त सभी के अनुसार 'इष्टि' भाष्यकार के द्वारा वनाये पूरक वचन हैं, ऐसा पूर्णरूपेण सिद्ध हो रहा है।

## महाभाष्य के आधार पर कात्यायनीय इष्टियों का वर्णन

प्रश्न यह है कि क्या इष्टियों का निर्माता मात्र भाष्यकार पतंजलि ही है, विशेषकर क्या कात्यायन ने इष्टियां नहीं बनाई ?

भाष्य में वर्णो वर्णेन (२।१।६८) पर कात्यायन के कुछ वात्तिक उपलब्ध होते हैं—

- १—समानाधिकरणसमासाद् बहुवीहिः।
- २-कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यधेः।
- ३ पूर्वपदातिशये आतिशायिकाद्बहुब्रीहिः सूक्ष्मवस्त्रतराद्यर्थः।
- ४ उत्तरपदातिशय आतिशायिके बहुन्रीहिर्बह्वाद्यतराद्यर्थः।

ये वचन कात्यायन के हैं। इनमें १-३ को भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से इब्टि माना है। यहाँ कैयट ने लिखा है रे.—

समानाधिकरणसमासादिति । समानाधिकरणसमासाद् बहुव्रीहिः कदाचित् कर्मधारयः सर्वद्यनाद्यथं इति वात्तिककारेणेष्टिरूपेण पठितम् । भाष्यकारस्तु न्यायव्युत्पादनाय विप्रतषेधमुपन्यस्य दूषियत्वा इष्टि-रूपतां स्थापियव्यति–प्रत्यासत्तेः सामध्यस्य बलवत्वाश्रयेण ।

स्पष्ट है कि 'समानाधिकरएा' ग्रादि १-२ वचन वार्त्तिककार ने इष्टि रूप में पढ़े हैं। भाष्यकार ने वित्रतिषेध दिखाया ग्रीर उसका खण्डन कर उसकी इष्टि रूपता को सिद्ध किया है। भाष्यकार के शब्दों में—

- १. म० म० श्री ग्रभ्यंकर—व्याकरण महाभाष्य, मराठी टीका, भाग ७ में डा० कीलहार्न के वात्तिक पृथक्करण के ग्राधार पर जहाँ केवल व्याख्यानांश उपलब्ध होता है, उसे कीलहार्न के मत में 'इष्टि' माना है।
- २. कैयट-प्रदीप, नि० सा० सं० २।१।६८, पृ० ४०८।
- ३. भाष्य की० सं०, भाग १, पृ० ४०४, पं० ११-१३।

एवं तर्हि नेदं तस्य योगस्योदाहरणं विप्रतिषेधे परिमति । किं तर्हि । इष्टिरियं पठिता समानाधिकरणसमासाद् बहुबीहिरिष्टः । कदाचित् कमेधारयः सर्वधनाद्यर्थे इति ।

इस सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से १-२ को इष्टि माना है। इसी प्रकार ३. वचन के विषय में भी कैयट ने लिखा है -

पूर्वपदातिशय इति । अतिशयेन सूच्माणि वस्त्राण्यस्येत्यर्थ-विवक्षायामुभयप्रसंगे पूर्वं बहुवीहिरिष्यते ततो बहुवीहेः प्रत्ययः । भाष्य-कारस्तु विप्रतिषेधं प्रत्यासत्त्या पूर्वबहुपन्यस्य सामथ्यांश्रयेण दूषियत्वेष्टित्वं स्थापियष्यति ।

श्रथीत् ''श्रितिशयेन सूक्ष्माणि वस्त्राण्यस्य'' इस विग्रह में श्रातिशायिक प्रत्यय श्रीर बहुन्नीहि दोनों की प्राप्ति है, वहाँ प्रथम बहुन्नीहि समास इष्ट है श्रीर पुनः प्रत्यय। भाष्यकार ने प्रथम तो विप्रतिषेध दिखाया, परन्तु उसका खण्डन कर श्रन्त में इस ३. का इष्टित्व सिद्ध किया है।

भाष्यकार के शब्दों में र-

एवं तर्हि नेदं तस्य योगस्योदाहरणं विप्रतिषेत्रे परिमति । किं तर्हि ? इष्टिरियं पठिता । पूर्वपदातिशये आतिशायिकाद्बहुव्रीहिरिष्टः सूचम-वस्त्रतराद्यर्थं इति ।

भाष्यकार एवं कैनट के इन उद्धरणों द्वारा १-३ का इष्टित्व सुतरां सिद्ध है। ऐसी अवस्था में उपर्यु क्त विद्वानों ने जो इष्टि को भाष्यकृत वचन ही माना है, वह कहाँ तक उन्युक्त है ? वैसे इष्टि को केवल भाष्यकार के वचन मानने में इन विद्वानों का अपना मौलिक विचार नहीं है। इन विचारों के आधारभूत साम्प्रदायिक वैयाकरणों के वचन हैं। पदचंन्द्रिकावृत्तिकार ने अपनी प्रस्तावना में कथित वचन इष्टिर्भाष्यकृतः द्वारा स्पष्ट रूप से इष्टियों को भाष्यकार का माना है। "वृद्धिरादेच्" (१।१।१) पर कहे अन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इस भाष्यवचन को कैयट ने इष्टि माना है साथ ही केवल व्याकरण-सूत्रों को ही छन्दोवत् माना है। वैशैषिक आदि सूत्रों को छन्दोवत् नहीं माना—

१. कैयट-प्रदीप-नि० सा० सं० - २।१।६८, पृ० ४११।

२. भाष्य-भाग १, पृ० ४०५, पं० १२-१३।

३. भाष्य-१।१।१ भाग १, पू० ३७, पं० ४।

छन्दोवदिति। न वैशेषकादिसूत्राणि अपि त्वंगत्वाद्व्याकरण-सूत्राण्येव। इष्टिश्चेयं छन्दोवदिति ।

कैयट के इस कथन को नागेश ने ग्रधिक स्पष्ट किया है। उसने विदांगत्व को ही इष्टि में प्रयोजक माना है, ग्रार्थत्व को नहीं। कैयट के उक्त कथन की पृष्टि के लिये १।४।३ सूत्र के भाष्य को प्रमागारूप में उपस्थित किया है। जहां छुन्दोवन् कवयः कुर्वन्ति इस वचन को इष्टि वहीं माना है। नागेश के शब्दों में रे—

अस्यामिष्टौ नार्षत्वं प्रयोजकं नैपेष्टिरस्ति छन्दोवत् कवयः कुवैन्तीति यूस्त्र्याख्याविति सूत्रे भाष्योक्ते । तस्मादंगत्वमेव प्रयोजकमिति भावः । ननु छन्दिस विद्तिसय सूत्रे कथं प्रवृत्तिरत आह-इष्टिरिति ।

"इष्टि" किसे कहते हैं ? इस भाव को बतलाने के लिये "छन्दोबत् सूत्राणि भवन्ति" का भाव बताया—इष्टि से भाष्यकारीय स्रतिदेश बचनों का ग्रहण होता है—इष्टिरिति। तथा च भाष्यकारीयातिदेशात्पूत्रेषु छन्दः-कार्यप्रवृत्तिरिति भावः।

शब्दकौस्तुभकार ने इष्टि को भाष्यकृत माना है-

इष्टिरियं भाष्यकृतः ।

इन सभी प्रमाणों को ग्राधार मानकर प्रो० गोल्डस्ट्कर ग्रादि ने इिट्यों को भाष्यकारीय बचन माना है।

यदि गहराई से तिचार किया जाय तो इष्टि को केवल भाष्यकारीय वचन मानने में कोई पुष्ट याधारभूत प्रमाण नहीं है, जैसा कि ऊपर प्रमाण दे चुके हैं, भाष्यकार ने कात्यायनीय वचनों को इष्टि माना है। इससे तो यही ज्ञात होता है कि केवल भाष्यकार के वचनों को ही इष्टि नहीं कह सकते, अन्यों के वचन भी "इष्टि" द्वारा पुकारे जा सकते हैं।

# कात्यायन एवं भाष्यकार के आधार पर "इष्टि" का वास्तविक स्वरूप

"इब्टि" शब्द की वास्तविक परिभाषा तथा स्वरूप के लिये सर्वप्रथम उसके शब्द पर विचार करना होगा। इब्टि शब्द "इष्" धातु से सिद्ध हुआ

१. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं०, नवाह्मिक, पृ० १६१-१६२।

२. नागेश-प्रदीपोद्योत-गु० प्र० सं०, नवाह्निक, पृ० १६२।

३. भट्टोजि दीक्षित-शब्दकौस्तुभ-गु० प्र० सं०, प्० १६१।

है। कात्यायन ने ''इष्टि:'' शब्द के सिद्ध्यर्थ ३।३।९५ सूत्र पर वात्तिक बनाया-श्रयजिषिस्तुभ्यः करणे । इसके द्वारा "ल्युट्" को बाधकर करण में "किन्" विधान किया है। "इष्" धातु इच्छार्थक है। इससे "किन्" प्रत्यय करके "इष्ट" शब्द बना। भाष्यकर ने इष्टि शब्द का विग्रह 'इष्यतेऽनयेष्टिः" यह किया है। इस प्रकार ''इष्टि" शब्द का यौगिक अर्थ यह हुम्रा—म्याचार्य की इच्छा व्यक्त करने का मुख्य साधन, श्रर्थात् ग्रन्थकार की स्वेच्छा व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त वचन । ग्रब भाष्यकार के उस कथन की ग्रोर ध्यान दीजिये जिसमें उन्होने समानाधिकरणसमासाद्बहुवीहिः कदाचित् कर्मधारयः इस वचन को "इष्टि" रूप में मानकर-इष्टिरियं पठिता-समानाधिकरणसमासाद्बहुत्रीहिरिष्टः कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यर्थ इति इस प्रकार पढ़ा है। शब्दों का साम्य है, केवल "इष्ट" शब्द ग्रधिक है। "इष्ट" पद लगाकर भाष्यकार ने कात्यायनीय वचन का इष्टित्व सिद्ध किया है। इससे यह ज्ञात हुया कि इष्टियों में "इष्" घातु के रूपों का भी प्रयोग होना चाहिए या ''इष्'' धातु के अर्थ को बोध कराने वाला कोई पद हो। इसीलिये छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति यहां यद्यपि "इष्" धातु के किसी रूप का प्रयोग नहीं है, तथापि "भवन्ति" शब्द ही इष्टार्थ को द्योतित कर रहा है, श्रर्थात् इस प्रकार का कार्य श्राचार्य को इष्ट है।

इस प्रकार "इष्टि" की परिभाषा यों कर सकते हैं-

पूर्व आचार्यों द्वारा अनुपदिष्टः कार्यसम्पादनार्थ उत्तरवर्त्ती आचार्यों के स्वोपज्ञ नियम 'इष्टि' नाम से व्यवहृत होते हैं।

# "इष्टि" का सूत्र एवं वार्त्तिक से पृथक्तव

सब प्रश्न यह है कि शब्दिसद्ध्यर्थ सूत्रों का निर्माण किया गया स्रौर उनकी पूर्ति के लिये वार्त्तिकों का निर्माण किया गया। ऐसी स्रवस्था में इष्टियों का पृथक् स्रस्तित्व क्या है ? क्या सूत्रकार एवं वार्त्तिककार को वह कार्य इष्ट नहीं, जो सूत्रों तथा वार्त्तिकों से विधान किया गया है ? इष्टियाँ भी सूत्र स्रौर वार्त्तिकों के स्रन्तर्गत ही हैं। क्या इष्टियाँ सूत्र स्रौर वार्त्तिकों से पृथक् हैं ?

१. भाष्य-की० सं०, भाग २, पृ० १५२, पं० १६, बा०।

٦. ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،, १६١

३. ,, ,, ,, १, १ ,, ४०४ ,, १७-१८।

जैसा कि हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं कि पाणिनि ने ग्रपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों की कृतियों का ग्राश्रयणां लेकर लोकभाषा के ग्राधार पर ग्रष्टा-ध्यायी ग्रन्थ का निर्माण किया, ग्रथीत ग्रष्टाध्यायी एक प्राचीन विभिन्न ध्याकरण-नियमों का संग्रहग्रन्थ है। इसी प्रकार वात्तिककार ने भी प्रायः ग्रपने पूरक वात्तिकों का निर्माण इसी दृष्टि-कोण को लेकर किया कि ऐन्द्रसम्प्रदाय के काशकृत्सन ग्रादि व्याकरण-नियमों का भी माहेश्वर-सम्प्रदाय में सम्मिलन हो जावे, जिन नियमों को किसी कारणवश उपेक्षित रखा था। इस प्रकार कात्यायन का कार्य भी पूर्णतः ग्रपना नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ भाग दूसरे के निर्मित नियमों का पाठान्तर मात्र है।

"इंटिट" शब्द का वास्तविक अर्थ, जैसा कि ऊपर दिया-

पूर्व भ्राचार्यों द्वारा अनुपदिष्ट, कार्य सम्पादनार्थ उत्तरवर्ती भ्राचार्यों के स्वोपन्न नियम 'इष्टि नाम से व्यवहृत होते हैं।

पाणिनि-सूत्र प्रोक्त हैं। प्रोक्त ग्रन्थों की सम्पूर्ण वर्णानुपूर्वी उस ग्रन्थ के प्रवक्ता द्वारा ग्रिथत नहीं होती। प्रवक्ता पूर्वतः विद्यमान शास्त्र का परिष्कारक होता है। प्रोक्त ग्रन्थों में प्रवक्ता का स्वोपज्ञ ग्रंश ग्रितस्वल्प होता है ग्रीर नहीं भी हो सकता है। इसलिये सभी वैयाकरण पाणिनि-व्याकरण (ग्रष्टाध्याथी) को—पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् शब्दानुशासनम् इस प्रकार कहते हैं, न कि—पाणिनिना कृतम्। यही कारण है कि सूत्रों को ''इष्टि' शब्द से व्यवहृत नहीं किया जा सकता ग्रीर इसीलिये पाणिनि ने सम्भवतः इष्टियां नहीं बनाई।

कात्यायन ने भी अकृतशासन वार्तिकों द्वारा किया है। यह अकृतशासन पाणिनि की माहेश्वरसम्प्रदायानुवर्ती अध्टाध्यायी को दिष्ट में रखकर है। अर्थात् अध्टाध्यायी में वे नियम अकृत हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे सर्वथा अकृत हैं या दूसरे शब्दों में कात्यायन के स्वोपज्ञ हैं। इनका भी अस्तित्व ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरणों में उपलब्ध हो जाता है, जैसा कि हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं। इस कारण इष्टियों को वार्तिक के द्वारा भी व्यवहृत नहीं किया जा सकता। अतः 'इष्टि" का अस्तित्व इन दोनों से पृथक् है। यदि पाणिनि का कुछ नवीन स्वोपज्ञ हो तो उसे भी हम 'इष्टि" नाम से पुकार सकते हैं। इसी प्रकार कात्यायन के जो स्वोपज्ञ नियम हैं उन्हें ''इष्टि'' कहा गया है, अर्थात् उन निधमों का अस्तित्व कात्यायन से पूर्व

नहीं था। एतद र्भ भाष्यकार द्वारा स्पष्ट इष्टि रूप में पठित नियम कात्यायन के स्वोपज्ञ हैं। अन्य भी नियम ऐसे हो सकते हैं जो कात्यायन के स्वोपज्ञ हो; उनको भी हम इष्टि कहेंगे।

इसी प्रकार भाष्यकार ने भी इष्टियों का निर्माग किया है। जैसा कि डा० कीलहार्न ने भाष्यकारीय वचन मानने में जो युक्तियाँ दीं ग्रीर ग्रन्त में सिद्धान्त निश्चित किया कि व्याख्येयवाक्यांशरहित व्याख्यान ही मिलता हो तो वह भाष्यकारीय वचन है। हम इस सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत नहीं। हाँ, ग्रंशत: यह मान्य अवश्य है। यद्यपि भाष्यकार के अन्य भी वचन हैं, जिनकी पहिचान हम पीछे बता चके हैं, तथापि पूरक वात्तिकों के सम्बन्ध में हमने डा॰ कीलहानं का सिद्धान्त माना है। वहां यदि हस्तलेखीं ग्रादि से तुलना करने के बाद भी व्याख्यान ग्रंश ही उपलब्ध होता है तो उसे भाष्यकारीय वचन या दूसरे शब्दों में 'भाष्येष्टि'' कह सकते हैं। इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार के सभी नियम भाष्यकार के स्वोपज्ञ हैं। इनमें बहुत से ऐसे नियम हो सकते हैं जो मात्र व्याख्यान वाक्यांश के रूप में ही उपलब्ध होते हों, परन्तु उनका ग्रस्तित्व भाष्यकार से पूर्व हो। यही कारगा है कि भाष्य में ऐसे स्थल उपलब्ध होते हैं, जहां व्याख्येयवाक्यांश नहीं, केवल ब्याख्यान भाष्य ही है। उसके भी 'ध्रपर ग्राह' ग्रादि द्वारा व्याख्याभेद या पूरक द्वारा परिवर्तन या परिवर्धन दिखाये गये हैं, जो निश्चय ही इस बात के द्योतक हैं कि उन पूरक नियमों का ग्रस्तित्व भाष्यकार से पूर्ववर्ती है; अर्थात् वे वचन भाष्यकार के स्वयं कृत नहीं हैं। इस बात का निर्णय कि उन नियमों में कौन सा नियम भाष्यकार का अपना स्वोपज्ञ है और कौन सा पूर्वानुवर्ती है ? कष्ट्रसाध्य है। मोटे तौर पर जबतक कोई मुख्य आधारभूत प्रमारा नहीं उपलब्ध हो जाता तब तक उन व्याख्येयवाक्यांशरहित पूरकों को भाष्य का स्वीपज्ञ, दूसरे शब्दों में ''भाष्येष्टि'' मानने में कोई विश्वतिपत्ति नहीं हो सकती।

कुछ स्थानों पर "भाष्य" की 'स्वपदानि च वर्ण्यन्ते" इस परिभाषा के श्रनुसार ग्रपने पदों का भी व्याख्यान उपलब्ध हो सकता है। ऐसी श्रवस्था में कुछ ऐसे भी वचन भाष्यकारीय हो सकते हैं जिनके व्याख्यान एवं व्याख्ययन्वाक्यांश उपलब्ध होते हों। उस स्थिति में कात्यायन के वार्त्तिकों से भाष्यवचनों के पृथक्करण में श्रीर किठनाई उपस्थित हो जाती है। पूरक वार्तिकों के श्रितिरिक्त ग्रन्य वार्त्तिकों में तो, भाष्यकार ग्रीर कात्यायन के वचनों के पृथक्करणार्थ पिछले ग्रध्यायों में कुछ सिद्धान्त निश्चित किये हैं।

जहाँ तक पूरक वात्तिकों का प्रश्न है यह स्थिति निश्चित ही जिटल हो जाती है। हमारे विवार से तो इस प्रश्न का समाधान तभी सम्भव है जब कि भाष्यकार से पूर्ववर्ती सभी व्याकरण ग्रन्थों की उपलब्धि हो जाये। सम्प्रति इसका सुलझाना अत्यन्त कि है। अतः जब तक कोई और प्रमाण उपलब्ध न हो तब तक पूर्वकथित सिद्धान्त ही भाष्यकारीय पूरक वचनों के निर्णंय के लिये अधिक उपयुक्त है और इन्हीं भाष्य वचनों को हम "भाष्येष्टि" नाम से पुकारेंगे।

# काशिका के ''इष्ट्युपसंख्यानवती'' शब्द पर विचार

काशिका में भी इंग्टियों की स्थित है । काशिका के ग्रारम्भ के श्लोकों में काशिका के स्वरूप, ग्रर्थात् काशिका ग्रन्थ में क्या है ? इस को बतलाते हुए लिखा है ?—

इष्ट्युपसंख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूहसूत्रार्था। व्युत्पन्नरूपसिद्धिवृत्तिरियं काशिकानाम।।

स्रर्थात् "इष्टि" एवं "उपसंख्यानों" से युक्त, शुद्धगण युक्त, गृढस्त्रार्थं को स्पष्ट करने वाली और उदाहृत शब्दिसद्ध्यर्थं व्युत्पित्त प्रदिशका यह काशिका वृत्ति है।

इसी ''इष्ट्युपसंख्यानवती'' को स्पष्ट करते हुए हरदत्त ने लिखा र है—

इष्ट्युपसंख्यानवतीति । सूत्रेणासंगृहीतं छत्त्यं येन संगृह्यते तदुपछक्ष्णामिष्ट युपसंख्यानप्रहणम् । तेन वक्तव्यादीनामिष प्रहणम् । वृत्त्यन्तरेषु सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते इयं पुनिरिष्टादिमतीति ।

अर्थात् सूत्रों के द्वारा अकृत कार्य के विधानार्थ इष्टि और उपसंख्यानों का भी पाठ किया है। यह उपलक्षण मात्र है। ''वक्तव्यम्'' आदि के द्वारा कहे गये वचन भी इसी से संगृहीत हो जावेंगे। अन्य वृत्तियों में केवल सूत्रों का ही व्याख्यान है पर काशिका में ''इष्टि'' और ''उपसंख्यान'' आदि भी हैं। इस उपर्युक्त कथन से तीन बातें ज्ञात होती हैं।

१. जयादित्य - काशिका, चौ० सं०, पृ० १ (१६५२)।

२. हरदत्त पदमंजरी, का० सं, पू० ४, ऋध्याय १।

१-'इष्टि' सूत्रों से असंगृहीत कार्य सिद्धचर्य है।

२—''इष्टि'' वात्तिकों से पृथक है। वैसे वात्तिक भी सूत्रों से असंगृहीत कार्य बोधक होते हैं, पर इसके लिए काशिकाकार ने ''उपसंख्यान'' शब्द पृथक पढ़ा है और इसी में ''वक्तव्यम्'' आदि वचनों का समावेश हो जाता है।

३—काशिका की अन्य वृत्तियों से पृथक्ता इसी कारण है कि इसमें इष्टियाँ भी हैं और वात्तिक (उपसंख्यान) भी हैं।

प्रथम दो (१-२) में परिज्ञात सिद्धान्त तो हमारे उपर्युक्त इष्टि के स्वरूप एवं इष्टि का वार्तिकों से भेद दिखाने में प्रमाण हैं। तीसरे के द्वारा इष्टियों का काशिका में ग्रस्तित्व पूर्णतः सिद्ध है। उस श्रवस्था में काशिका में कौन सी इष्टियाँ हैं ? क्या वे इष्टियाँ स्वयं काशिकाकार की हैं या पूर्व वैया-कारणों की इष्टियों का संग्रह है ?

जहाँ तक काशिका की इष्टियों का प्रश्न है, काशिकाकार ने प्राचीन इष्टियों का संग्रह ग्रपने ग्रन्थ में किया है। उसने कात्यायन की इष्टियों का, भाष्यकार की इष्टियों का तथा ग्रन्य वैयाकरणों की इष्टियों का भी संग्रह किया है।

## काशिका के आधार पर कात्यायन के वार्त्तिकों का इष्टित्व

काशिका में कात्यायन के कुछ वचन, जिन्हें भाष्य में साधारण वात्तिक के रूप में पढ़ा है (जो इष्टियां प्रतीत नहीं होती हैं), काशिकाकार ने इष्टिरूप में पढ़ें हैं।

उदाहरगार्थ—

१—अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् (१।२।४५) सूत्र पर काशिकाकार ने एक इष्टि दी है—

अनर्थंकस्यापि निपातस्य प्रातिपदिकसंज्ञेड्यते । भाष्य में इसी कार्य के लिये कात्यायन का वचन है— निपातस्यानर्थंकस्य प्रातिपदिकत्वम् ।

२—मिद्चोन्त्यात् परः (१।१।४७) पर काशिका में डिष्ट दी है— मस्जेरन्त्यात् पूर्व नुममिच्छन्त्यनुषङ्गसंयोगादिलोपार्थम्। भाष्य में इसी कार्य के लिए कात्यायन का वचन है—
अन्त्यात्पूर्वी मस्जेरनुषङ्गसंयोगादिलोपार्थम्।

३—चक्षिङ्ः ख्याञ् (२।४।५४) पर काशिका में ख्यादिरयमादेश इत्यते यह इष्टि दी है। भाष्य में कात्यायन का वचन है—खशादिर्वा।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कात्यायन के बहुत से वे वचन, जिन्हें हम वात्तिक मानते हैं, वस्तुतः उनकी स्वोपज्ञ इष्टियाँ हैं।

काशिका में अल्पाच्तरम् (२।२।३१) सूत्र पर लिखा है—

अतियमरचा त्रेष्यते ' ' ' तत्कथं वक्त ज्यमिदम् । धर्मादिषू भयम् । प्रश्नीत् ' ' धर्माथौं ' यहाँ ग्रनियम इष्ट है, नियम की प्राप्ति है; ग्रतः उसके लिये ' ' धर्मादिषू भयम्' इस प्रकार की इष्टि पढ़ नी चाहिए। स्पष्ट है कि काणिकाकार ने ' 'तत्कथं वक्त ज्यं ' के द्वारा भाष्य में पठित ' ' धर्मादिषू भयम्' इस वचन को ही उद्धृत किया है। वस्तुतः यह कात्यायन की स्वोपज्ञ इष्टि है।

# अन्य आचायों के बचनों का इष्टिरूप से काशिका में उद्धरण

कुछ ऐसी भी इिंडियां काशिका में उपलब्ध होती हैं जिनका ग्रस्तित्व भाष्य में नहीं है। उदाहरणार्थ —

> १—सर्वादीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ समस्य सर्वशब्दपर्यायस्य सर्वनामसंज्ञेष्यते । २—द्वितीयतृतीयचतुर्थतृर्याण्यन्यतरस्याम् ॥२।२।३॥

तुरीयशब्दस्यापीष्यते इत्यादि।

इनमें यह सन्देह बना ही रहता है कि क्या स्वयं काशिकाकार की भी इिटयाँ है ? पर जहाँ तक सम्भव है श्रिधकांश श्रन्य वैयाकरणों की स्वोपज्ञ इिटयाँ हो सकती हैं, जिनका यहाँ काशिकाकार ने संग्रह किया है।

कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ स्पष्ट रूप से अन्य वैयाकरणों के वचनों को

काशिकाकार ने इष्टि रूप में पढ़ा है-

१।१।५ पर मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते । भाष्यकार ने इको गुणवृद्धी (१।१।३) सूत्र पर कहा है— तस्मात् मृजेरिग्लक्षणा वृद्धिरेषितव्या। एवं तहीं हा डन्ये वैयाकरणा मृजेरजादी संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते। इस सन्दर्भ द्वारा भाष्यकार ने इस वचन को श्रन्य वैयाकरणों की कृति माना है।

भाष्यकारीय वचनों एवं विचारों को भी काशिकाकार ने इष्टि रूप में पढ़ा है। उदाहरणार्थ—

अजेर्ज्यचनपोः (२।४।५६) सूत्र पर काशिका में एक इष्टि दी है-

वलादावार्धधातुके विकल्प इष्यते । उदाहरण—''प्रवेता । प्राजिता'' दिये हैं । भाष्यकार ने इन उदाहरणों की लेकर सूत श्रीर वैयाकरण का बड़ा रोचक संवाद प्रस्तुत किया है ।

भाष्यकार ने इन उदाहरणों की सिद्धि के लिये कात्यायनीय वचन एवं सूत्र का खण्डन करते हुए कहा है -

एवं तिह नार्थ उपसंख्यानेन नापि घञ्योः प्रतिषेधेन । इदमस्ति चिक्षिङ ख्याञ् वा छिटि (२।४।५४-५५) ततो वक्ष्यामि । अजेवीं भवति वा व्यवस्थितविभाषा चेति । तेनेह भविष्यति, प्रवेता प्रवेतुम् प्रवीतो रथः संवीतिरिति । इह च न भविष्यति, समाजः उदाजः समजः उद्जः समजनम् समज्येति । तत्राप्ययमर्थः इदमपि सिद्धं भवति प्राजितेति ।

इस प्रकार भाष्यकार ने योगविभाग करके 'वा' को व्यवस्थित विभाषा मानकर सूत्र कथित 'ग्रघजपोः' इस प्रतिषेध ग्रौर कात्यायन के प्रतिषेध के पूरक की ग्रनावश्यकता दिखाई है। योगविभाग का ग्राश्रयण लेकर 'प्राजिता' रूप की सिद्धि भी दिखाई है।

भाष्यकार ने 'प्राजिता' इस उदाहरण के सम्बन्ध में सूत ग्रौर वैया-करण का संवाद दिया है -

कि च भो इब्यत एतत् रूपम्। बाहमिब्यते एवं हि वैयाकरण आह—कोऽस्य रथस्य प्रवेतेति। सूत आह—आयुष्मन्नहं प्राजितेति। वैयाकरण आह—अपशब्द इति। प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियो नित्वष्टिज्ञः इब्यत एतद् रूपम्। इत्यादि।

१. भाष्य-भाग १ - पु० ४८८, पं० १३-१७।

२. भाष्य-भाग १ - पृ० ४८८, पं० १७-२०।

इस संवाद के द्वारा दोनों रूपों की स्थित एवं ग्रावश्यकता की ग्रोर संकेत किया गया है। साथ ही एक बात ग्रीर निकलती है, वह यह है कि यहाँ कहा—प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियो निक्षिष्ठज्ञः। इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने इष्टियों के सूत्र ग्रीर वात्तिकों से पृथक् होने की ग्रीर संकेत किया है, ग्रथांत् ग्राप--(वैयाकरण) प्राप्ति (सूत्र ग्रीर वात्तिकों) के द्वारा प्राप्त विधान को तो जानते हैं, परन्तु इष्टि (इच्छितार्थ व्यक्त करने वाले वचन) को नहीं जानते हैं जिसके कारण 'प्राजिता' रूप भी सिद्ध हो सकता है।

क्या उस सूत का ''नित्विष्ट्रिज्ञः'' के द्वारा, काशिका में पठित "वलादा-वार्धधातुके विकल्प इष्यते'' इस "इष्टि" की तरफ ही संकेत है ? सम्भवतः यह ग्रित प्राचीन इष्टि हो जिसको काशिकाकार ने उद्धृत किया हो। जो कुछ भी हो, सूत का किसी न किसी ''इष्टि'' की तरफ संकेत श्रवव्य है। नहीं तो वह यह भी कह सकता था ''नित्वष्ट्रज्ञः'', परन्तु ऐसा न कहकर'' ''नित्विष्ट्रज्ञः'' कहा है, जिससे स्पष्ट ही ''इष्टि'' वचन की तरफ सूत ने वैयाकरण का ध्यान ग्राकृष्ट कराया है।

भाष्यकार ने इस उपरिलिखित सन्दर्भ में इष्टियों का अस्तित्व सूत्र श्रौर वात्तिकों से पृथक् स्वीकार किया है।

काशिका की इष्टियों के ग्राधार पर कात्यायन के उन बहुत से वचनों की, जो कि वात्तिक रूप में भाष्य में पठित हैं, पहिचान हो जाती है, ग्रर्थात् वे वचन प्रोक्त नहीं, स्वोपज्ञ हैं। इसी कारण वे इष्टि हैं।

इष्टियों के सम्बन्ध में यथासम्भव कुछ प्रकाश डाला, जिसके ग्राधार पर हम इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इष्टियां न केवल भाष्यकार ने बनाई ग्रपितु कात्यायन, पाणिनि, पतंजिल एवं कितपय ग्रज्ञातनामा वैयाकरणों ने भी बनाई हैं तथा इष्टियां सूत्र ग्रीर वात्तिकों से पृथक् हैं।

### इलोकवार्<del>चिक</del>

पतंजिल के महाभाष्य में कुछ पद्य उपलब्ध होते हैं, जिनमें व्याकरण के गहन सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है। इन पद्यों के निर्माता को कैयट ने क्लोकवार्तिककार एवं इनको क्लोक नाम से या उस पद्य के छन्द से व्यवहृत

किया है । इस प्रकार हम इन पद्यों को श्लोक या श्लोकवात्तिक नाम से पुकार सकते हैं ।

श्लोकवात्तिक भाष्य के महत्त्वपूर्ण ग्रंग हैं। जिस प्रकार भाष्यकार पतंजिल ने वाक्यवात्तिकों एवं पाणिनि-सूत्रों का व्याख्यान किया उसी प्रकार श्लोकवात्तिकों पर भी परीक्षक दृष्टिकोण से विचार किया है।

ये इलोक जहां भाष्य के व्याख्यान के ग्रंग हैं वहां इनका वाक्यवात्तिकों से पार्थक्य भी दृष्टिगोचर होता है। इन इलोकों का निर्माण कहीं कात्यायन के नियमों के ऊपर विचार करने के लिये किया गया है, कहीं पर नवीन विचार करना ही इनका उद्देश्य है, कहीं भाष्य के व्याख्यान की पृष्टि करने के लिये इनका निर्माण किया गया है।

इन श्लोक-वार्त्तिकों के कर्ता अनेक हैं और भाष्यकार ने विभिन्न आचार्यों द्वारा इलोक रूप में निर्मित सामग्री को व्याख्यान के प्रसंग में उद्धृत किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन श्लोकवार्त्तिकों में भाष्यकार या कात्यायन के श्लोक नहीं हैं। इस विषय पर आगे विवार करेंगे।

१. भाष्य ५।४।६ में पतंजलि के ''ग्रत्र कि न्याय्यम् । परिगणनं कर्तव्यम् । त्राकर्षात् पर्पादे.०'' इत्यादि के सम्बन्ध में कैयट ने लिखा है—

''श्लोकवात्तिककारः सन्दिग्धानसन्दिग्धांश्च भ्रान्तिनिरासाय पर्यजीगणत्।'' तथा ६।४।२२ में ''वात्तिककारोक्तेषु प्रयोजनेषु प्रत्याख्यातेषु श्लोकवात्तिककारोक्तप्रयोजनोपक्षेपः''।

"उक्तार्थसंग्रहाय श्लोकाः । नित्यं प्रसारणिमिति, (३।२।८)"। "प्रकृत्यर्थादिति । पूर्वोक्तार्थसंग्रहश्लोकाः (४।२,४८)"। "ग्रवधारणं नजा चेदिति पूर्व एवार्थं ग्रार्थया प्रदर्शितः (२।१।६०)"।

२. इनके लिये 'कारिका' शब्द का प्रयोग भी उपलब्ध होता है।
कैयट ने १।४।५९ पर 'कारिकाशब्दस्य' के व्याख्यान में कहा
है—''यस्तु इलोकवाची कारिकाशब्दस्तस्य ग्रहणं न भवति''।
यही कारण है कि प्रो० गोल्डस्टूकर ने अपने ''पाणिनि'' ग्रन्थ
में (पृ० ७०) इलोकवात्तिक के लिये ''कारिका'' शब्द का ही
प्राय: सब स्थानों पर व्यवहार किया है।

हम इन क्लोकवात्तिकों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :—

१-भाष्यकार द्वारा व्याख्यात।

२-अव्याख्यात।

३-अंशतः ज्याख्यात ।

#### व्याख्यात

भाष्य में बहुत से श्लोकवात्तिक हैं जिनका भाष्यकार ने पूर्णतः व्याख्यान किया है। इनका व्याख्यान कात्यायनीय वात्तिकों के समान ही किया जाता है। सम्पुटीकरण की शैली भी उपनब्ध होती है ।

इन व्याख्यात श्लोकवात्तिकों को भी हम दो श्रीणयों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, जहां कात्यायन के वात्तिक के सम्बन्ध में श्लोकवात्तिक में विचार किया गया है श्रीर उसका सम्पुटीकरण की शैली से व्याख्यान किया है । दूसरी, जहाँ कात्यायन के वात्तिक का कोई सम्बन्ध नहीं है, मात्र भाष्यकार ने श्रपने व्याख्या-प्रसंग में कारिका देकर उसका पूरा व्याख्यान किया है। 2

 सम्पुटीकरण की शैली में कुछ को छोड़ कर प्रायः सभी व्याख्यात इलोकवात्तिक हैं। शैली का उदाहरण लीजिये—

भाष्य ६।१।८७ पृ० ६७ "श्रादेकश्चेद् गुणः केन । श्रादेकश्चेद्गुणः केनेदानीं भविष्यति ......स्थानेऽन्तरतमो हि सः। स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम श्रादेशो भवति । एदौताविष तिह न प्राप्तुतः। एदौतौ नैचि तावुक्तौ। एदौतौ न भविष्यतः। किं कारणम्। एचि नावुच्येते।

२. भाष्य ७।३।३ पृ० ३१७-१८ में वात्तिक दिया है—"एचोविष-यार्थम् प्रतिषेधसन्नियुक्तवचनम् ।" यह वात्तिक प्रतिषेध के प्रयोजन के लिये दिया है। इसी के सम्बंध में श्लोक भी दिया है—

> यत्र य्वाभ्यां परा वृद्धिस्तत्राध्यश्वेर्यथा न तौ । ग्रचामादेर्याभ्यां हि तौ कथं द्वचाशीतिके न तौ । ग्रादि । इसका व्याख्यान भी वाक्य-वाक्तिकों के समान ही किया है ।

३. महाभाष्य ६।४।७४ पृ० २०८-६ में कोई वाक्यवात्तिक नहीं है, दो श्लोकवात्तिक दिये गये हैं। ''ऐज्यत, ग्रौप्यत'' ग्रादि में दोष

#### अन्याख्यात

ग्रव्याख्यात श्लोकवात्तिकों को भाष्यकार ने ग्रपने व्याख्यान-प्रसंग में उद्धृत किया है। उनका व्याख्यान नहीं किया है। इन श्लोकवात्तिकों को (कुछ को छोड़कर) दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम में, श्लोक में पूर्वकथित वात्तिक का ही व्याख्यान या सार देते हैं । ये सूत्र के भाष्य के मध्य में तथा ग्रन्त में पठित हैं। मध्य में प्रायः उस समय श्राते हैं जबकि पूरे सूत्र से श्लोक का सम्बन्ध नहीं होता है, ग्रावितु कुछ ग्रंश से

है एतदर्थ ''म्राडजादीनाम्' सूत्र के म्राड्यहण का खण्डन किया है। इसके लिये श्लोक दिये हैं—

श्रजादीनामटा सिद्धं वृद्ध्यर्थमिति चेदटः । श्ररवपो हसतीत्यत्र धातौ वृद्धिमटः स्मरेत् ॥ पररूपं गुर्णे नाट श्रोमाङोरुसि तत्समम् । छन्दोर्थं बहुलं दीर्घमणस्त्योरन्तरंगतः ॥

- १. इनमें "ग्रपर ग्राह" कहकर कुछ इलोक दिये हैं। भाष्य ४।१।४४ में "वोतो गुगावचनात्। गुगावचनादित्युच्यते। को गुगा नाम । सत्त्वे निविशते" ग्रादि उपोद्घात रूप कारिकायें दी हैं। इसी से सम्बन्धित कारिका दी है ग्रपर ग्राह। उपेत्यन्यज्जहात्य०। इससे गुण की परिभाषान्तर दी है। इसी प्रकार "जातेरस्त्री०" ४।१।६७ में "जातिरित्युच्यते का जातिर्नाम। ग्राकृतिग्रहगा०" इसी से सम्बन्धित "ग्रपर ग्राह" कहकर घलोक दिया है प्रादुर्भाव-विनाशाभ्यां० ग्रादि। ३।१।११२ में "ग्रपर ग्राह। संज्ञायां पुंसि०" इत्यादि। ३।२।१०६ में "ग्रपर ग्राह। नोपेयिवान्०" ग्रादि। १।४।४१ में "ग्रपर ग्राह। प्रधान कर्मण्याख्येये०" ग्रादि। इन में प्रायः वात्तिक के साथ सम्बद्ध न होकर एकपक्षान्तर रूप में ये इलोक हैं।
- २. २।१।६० में ''ग्रवधारणं नजा०'' ग्रादि क्लोक दिया। उसके लिये कैयट ने कहा है— ग्रवधारणं नजा चेदिति पूर्व एवार्थ ग्रायया संगृहीतः। इसी प्रकार २।१।१० में २ वात्तिक दिये ग्रीर उन्हीं को क्लोक के रूप में भी दिया है। इसी प्रकार ३।१।७६, ५।२।४८ ग्रादि में भी हैं। २।३।३६ में ''निमित्तात्कर्मसंयोगे'' इस वात्तिक का ही ''चर्मणि द्वीपनं०'' ग्रादि क्लोक में विस्तार है।

या वात्तिकविशेष से ही होता है । द्वितीय में, सार नहीं होता श्रिपतु वह भाष्य का एक ग्रावश्यक ग्रंग होता है । वहाँ कभी तो कारिका द्वारा सामान्य टिप्पण देते हैं या नये विचार या हेतु की उस श्रृंखला को पुष्ट करते हैं, जिसपर कि भाष्यकार विचार कर रहे होते हैं । कभी कभी भाष्योक्त सामग्री का संक्षेप करते हैं ।

### अंशतः व्याख्यात

ग्रंशत: व्याख्यात में, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, श्लोक का कुछ ग्रंश तो व्याख्यात होता है ग्रीर कुछ ग्रव्याख्यात । इनमें भी कुछ में तो वात्तिकोक्त विषय को ही स्पष्ट किया जाता है या वात्तिकोक्त विचार से विपरीत विचार के स्थापनार्थ श्लोक रखा जाता है। कभी कभी वात्तिक से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, भाष्यकार ही ग्रपने कथन की पुष्टि या व्याख्यान देने के लिये श्लोक देते हैं। कहीं कहीं श्लोक के भाव को ही श्लोकान्तर द्वारा स्पष्ट करते हैं

इस प्रकार इन तीन विभागों में प्रायः भाष्योक्त सभी श्लोकवात्तिकों का समावेश हो जाता है।

इलोकवार्त्तिकों का निर्माता

महाभाष्य में उद्घृत श्लोकों का निर्माता कौन है ? क्या एक ही व्यक्ति ने समग्र श्लोकों का निर्माण किया है ? वास्तविकता यह है कि इन श्लोकों में

१. १।१।२० में ''सर्वे सर्वपदादेशा०'' ग्रादि श्लोक दिया है। इसका सम्बन्ध वचन से, जो सूत्र रूप में दिया है, है। इसी प्रकार १।१।१०, ४।४।१४, १।२।६४, ४।३।४५ ग्रादि में मध्य में श्लोक दिये हैं।

२. ८।२।८० में भ्रन्त में कारिका दी है। इसमें वात्तिक के प्रत्याख्यान-प्रसंग में क्लोक का उद्धरण दिया है। इसी के समान ३।१।२२ में, ६।४।११४ भ्रादि में भी क्लोक दिये हैं।

३. २।४।८५ में ३ कारिकायें दी हैं। उनमें १. के लिये कैयट ने कहा है—''एष एवार्थ ग्रायंया प्रदिश्वतः'' २-३ के लिये—''पूर्वोक्त एवार्थः श्लोकेन संगृहीतः" यह कहा है। ३।२।८ में कारिका है वहाँ कैयट ने कहा है—''उक्तार्थसंग्रहश्लोकाः'', ८।२।६६, ८।२।६२ ग्रादि भी इसी के समान हैं।

४. इनके उद्धरणों के लिये प्रोफेसर गोल्डस्ट्रकर के ग्रन्थ ''पाणिनि''
पृष्ठ ७६-८० द्रष्टुच्य हैं।

बहुत से ग्राचार्यों की कृतियों का समावेश है। इनमें कात्यायन के भी सम्भवतः श्लोक हैं, क्योंकि हम ने पूर्व ग्रध्यायों में यह सिद्ध किया है कि ''करचात्र विशेषः'' ग्रीर ''ग्रत उत्तरं पठित'' इस ग्रवतरिएका के बाद कात्यायनीय वात्तिक ग्रवश्यमेव होना चाहिये। भाष्य में कुछ श्लोक भी ''करचात्र विशेषः'' इस प्रतीक के उपरान्त ने तथा ''ग्रत उत्तरं पठित'' इस ग्रवतरिएका के उपरान्त प्राप्त होते हैं ।

सम्भवतः उनका निर्माता कात्यायन हो। इन श्लोकों को कात्यायन का मानने में एक प्रमाण यह भी है कि 'कश्चात्र विशेषः' एवं 'अत उत्तरं पठित'' कहकर पठित श्लोकों की निर्माण-शैली भी वाक्यवात्तिकों के समान ही है। जिस प्रकार वाक्यवात्तिकों में तिङन्त पद का प्रयोग नहीं होता है उसी प्रकार इन श्लोकों में प्रायः तिङन्त पद के प्रयोग का स्नभाव है । भाष्य-कार ने कुछ श्लोकवात्तिकों का व्याख्यान भी सम्पुटीकरण की शैली से किया है। सम्भवतः उनमें भी कुछ श्लोक कात्यायन के हों परन्तु यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उनमें कौन सा श्लोक कात्यायन का है स्नौर कौन सा श्रन्य का है।

ग्रव्याख्यातों में बहुत से स्वयं भाष्यकार के हो सकते हैं, कुछ ग्रन्य ग्राचार्यों के भी हैं <sup>।</sup> जहाँ भाष्योक्त विषय का ही संक्षेप किया है सम्भवतः वे

- १. भाष्य, तस्माच्छसो नः पुंसि (६।१।१०३) सूत्र पर 'नत्वं पुंसां बहुत्वे०'' ग्रादि क्लोक। दो दद् घोः (७।४।४६) ''तान्ते दोषो दीर्घत्वं०'' ग्रादि।
- २. भाष्य, वित्तो भोगप्रत्यययोः (८।२।४८) सूत्रपर 'पस्य विदेः श्नशकौ०'' श्रादि श्लोक । नामि (६।४।३) सूत्र पर ''नामि दीर्घं श्रामि०'' स्रादि ।
- ३. ८।२।४८ भाग ३, पृ० ४१० पर ''ग्रत उत्तरं पठित'' इस ग्रवतरिएका के बाद क्लोक दिया है—

यस्य विदेः श्नशकी तपरत्वे तनवचने तदु वाप्रतिषेधी। इयन्विकरणान्नविधिश्छि दितुल्यः लुग्विकरणो विल पर्यवपन्नः॥ ''कश्चात्र विशेष'' कहकर ७।४।४६, भाग ३, पृ० ३५० पर श्लोक दिया है—

तान्ते दोषो दीर्घत्वं स्यात् दान्ते दोषो निष्ठा नत्वं। धान्ते दोषो धत्वप्राप्तिः थान्तेऽदोषस्तस्मात्थान्तः॥ इन दोनों श्लोकों की शैली वाक्यवात्तिकों के समान ही है। श्लोक भाष्यकार के ही हों, परन्तु जहाँ विषय की पृष्टि के लिये "एष एवार्थ: ?" ग्रादि कहकर या "ग्रपर ग्राह" या "ग्रपर ग्राहु: ?" कहकर श्लोक विमे हैं, उनका निर्माता भाष्यकार से भिन्न हो सकता है।

पूर्ण व्याख्यात या ग्रंशतः व्याख्यात श्लोकवात्तिकों में कुछ भाष्यकार के भी वात्तिक हो सकते हैं। हमने पूर्व ग्रध्यायों में भाष्यकारीय वचन के परिज्ञानार्थ, जहां ग्रन्य भी हेतु दिये हैं, वहां एक साधन "कि चातः" वाक्य का प्रयोग भी है। यदि "कि चातः" वाक्य का प्रयोग किया हो ग्रोर उसके बाद कोई वचन हो तो वह भाष्यकारीय वचन माना जाय, ऐसा सिद्धान्त है। ग्रतः "कि चातः" वाक्य-प्रयोग के बाद यदि श्लोक-वात्तिक ग्राता है तो उसे भाष्यकारीय श्लोकवात्तिक मान सकते हैं।

श्लोकवात्तिककार, कात्यायन से भिन्न व्यक्ति हैं । नागेश ने स्पष्ट ही कात्यायन से पृथक् श्लोकवात्तिककार को माना है ।

कात्यायन से भिन्न क्लोकवात्तिककार हैं जिनका स्पष्टतः उल्लेख तो भाष्य में नहीं किया गया है परन्तु व्याकरण के प्राचीन विद्वानों ने कुछ क्लोकों के

- १. भाष्य—दारायद पर ''एष एवार्थः'' कहकर ''ययोविद्योः ०'' म्रादि श्लोक दिया है।
- २. भाष्य ३।१।२७, ४।१.४४, ४।१।१६१, ४।१।६३, ३।१।११२, ३।२।१०९, ८।२।४८ इत्यादि ।
- ३. भाष्य—७।१।६६ पृ० २७२ पर "कि चातः" कहकर श्लोक दिया है—नुज्वत स्त्रियां विभक्ती चेत्क्रोब्ट्रीभक्तिन सिध्यति । ग्रादि । ६।४।१६ पृ० १८५ में "किचातः" कहकर श्लोक-वाक्तिक दिया है—शूठत्वे क्डिबिधकारश्चेच्छः पत्वम तुक् प्रसंगश्च ।
- ४. शिवदत्त—सिद्धान्तकौमुदी—पृ० ५०५ ''वाक्यवात्तिकाराच्छ्लोक-वात्तिककारो भिन्न एवेति''।
- प्र. भाष्य— ६।४।२२ में पठित कारिका के सम्बन्ध में कैयट ने कहा है—

वात्तिककारोक्तेषु प्रयोजनेषु प्रत्याख्यातेषु श्लोकवात्तिककारोक्त-प्रयोजनोपक्षेपः । इसी के व्याख्यान में नागेश भट्ट ने कहा है— वात्तिककारः कात्यायनः । श्लोकवात्तिककारस्त्वन्य एवेति भावः । निर्माता का नाम अपने ग्रन्थों में दिया है, जिससे उनका निर्मातृत्व सिद्ध होता है। कुछ इलोक भी भाष्य में उद्धृत हैं, उनके साथ उसके निर्माता का भी नामनिर्देश किया गया है, जिससे उनको श्लोकों का निर्माता कहा जा सकता है।

# **च्याघ्रभूति**

भाष्य में व्याघ्रभूति का स्पष्टतः नामोल्लेख तो तहीं मिलता, परन्तु भाष्य २।४।३६ में कथित जिम्बिबिक्यिपि ग्रादि श्लोकवात्तिक दिया है। कैयट ग्रादि ने इस श्लोकवात्तिक का निर्माता व्याघ्रभूति माना है—

# अयमेवार्थो व्याच्रभूतिनाष्युक्त इत्यत आह ।

७।२।१० में पठित ग्रनिट् कारिकाग्नों को भी व्यान्नभूति का माना जाता है ।

## गोनदीय

गोनर्दीय ग्राचार्य के कुछ उद्धरण भाष्य में उपलब्ध होते हैं। उनमें इलोकांश भी हैं। भाष्यकार के शब्दों में—

गोनर्दीयस्त्वाह - अकच्स्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यंगं मुक्तसंशयौरे।

यहाँ क्लोकांश से गोनदीय ग्राचार्य का मतोल्लेख किया है। सम्भवतः भाष्य में कथित क्लोकों में कहुत से क्लोक गोनदींय ग्राचार्य के हों।

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने गोनर्दीय को गोंडा-निवासी माना है (पृ०३०३)। कैयट राजशेखर श्रादियों ने गोनर्दीय शब्द से पतंजिल का

- १. भट्टोजि दीक्षित—णब्दकौरतुभ ''यिमर्जमन्तेष्विनिडेक इष्यते इति व्याद्मभूतिना व्याहृतस्य.....'ग्र० १, पाद १, ग्रा० २, पृ० ६२। सायरा—धानुवृत्ति—पृ० ६२, ''तिप तमिनित व्याद्मभूतिवचन-विरोधाच्च''।

  गुरुपदहालदार—व्याकरणदर्शनेर इतिहास, पृ० ४४४।

  तत्त्वबोधिनी टीका, पृ० ४०६ ''परन्तु तद्व्यावृत्तये ग्रनिट्कारिकासु ग्रदन्तपर्युदास उक्तो व्याद्मभूतिना स एव प्राचानुसृत:।''
- २. महाभाष्य १।१।२६॥

ग्रहण किया है । वैजयन्तीकार यादव ने गोनर्दीय को पतंजिल का पर्याय माना है<sup>२</sup>। वात्स्यायन-कामसूत्र में गोनर्दीय भ्राचार्य के मत का उल्लेख मिलता है । कामन्दकीय नीतिसार की उपाध्याय-निरपेक्षिणी टीका में कामसूत्र को कौटिल्य का बनाया माना है । कौटिल्य पतंजलि से प्राचीन है। ऐसी अवस्था में गोनदींय भीर पतंजिल एक कैसे हो सकते हैं ?

श्री मीमांसक जी ने (यदि गोनदीय को पतंजिल का पर्यायवाची माना जाय उस ग्रवस्था में) पतंजिल के द्वारा निदान-सूत्रकार का ग्रहण किया है।

इलोकवात्तिकों के विषय में प्रो० गोल्डस्टूकर ने अपने ग्रन्थ में ग्रच्छा प्रकाश डाला है। वह विचारकों के लिये इस विषय में बहुत उपयोगी है।

संक्षेप में यहां पर श्लोक-वात्तिकों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इस प्रकार इन म्लोक-वात्तिकों के निर्माता विभिन्न हैं। इनमें कात्यायन एवं पतंजिल भी सम्मिलित हैं।

### उपसंहार

इस ग्रध्याय में इष्टियों के विषय में विभिन्न दिष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हुए यह सिद्ध किया गया है कि "इष्टि" आचार्य का स्वोपज्ञ नियम है। उसे किसी व्यक्तिविशेष ने नहीं बनाया है। विभिन्न स्राचार्यों की इष्टियाँ हैं।

१. कैयट-प्रदीप, भाष्यकारस्त्वाह (१।१।२१)। नागेश-उद्योत, गोनर्दीयपदं व्याचढ्टे-भाष्यकार इति (१।१।२१)। काव्यमीमांसा, पृ० २६ ।

वैजयन्ती, गोनदीयः पतंजिलः, पृ० ६६ श्लोक १९७।

कामसूत्र, दुर्गा प्रिटिंग प्रेस अजमेर में मुद्रित कामसूत्र का हिन्दी ग्रनुवाद, ४।१।११४, १।४।२४, ४।२।२४। डा० कीलहार्न ने गोनर्दीय को महाभाष्यकार से भिन्न व्यक्ति माना है।

युधिष्ठिर मीमांसक-सं व्या शा इति पृ ३०२, भा १।

श्लोकवात्तिकों के सम्बन्ध में भी मुख्य तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं। इन श्लोकों का निर्माता भी कोई एक नहीं है, अपितु कात्पायन, पतंजलि तथा अन्य आचार्य इन श्लोकों के निर्माता हैं।

इति मयनपुरी (मैनपुरी) मण्डलान्तर्गत नौनेराऽभिजनेन
श्री पं वाचस्पति मिश्रात्मजेन पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावैयाकरणानां श्री पं शङ्करदेवाचार्याणामन्तेवासिना
वेदपति मिश्रेण
विरचितः

व्याकरण-वात्तिक: एक समीक्षात्मक अध्ययन-नामा ग्रन्थः

वूत्तिमगात्

# शुद्धिपत्र

| व्रष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध पाठ       | शुद्ध पाठ         |
|--------|--------|------------------|-------------------|
| १३     | 20     | एव               | एवं               |
| १७     | 28     | शुचावकाशे        | <b>शुचाववकाशे</b> |
| 38     | 88     | सुत्रों          | सूत्रों           |
| २०     | २१     | सर्वसादे द्विगो० | सर्वसादे द्विगो ० |
| 21     | 2      | सवात्तिक:        | सवात्तिक:         |
| २२     | 5      | मिलती है         | मिलती हैं         |
| २३     | १२     | तेना दृष्टं      | तेनादध्टं         |
| 19     | 83     | वात्तिककार       | वात्तिककार        |
| 3.5    | 23     | द्ययति           | दूषयति            |
| २४     | टि॰ २  | Vartika          | Vaittika          |
| २६     | 9,     | जर्मन            | जर्मनी            |
| २८     | 23     | एच् इति          | ऐच् इति           |
| 38     | २६     | पर               | कर                |
| ३६     | 9      | ग्रीर            | श्रीर             |
| ३९     | १४     | जर्मन            | जर्मनी            |
| 80     | 20     | होगी             | होंगी             |
| ४०     | २६     | वात्तिक          | वात्तिक           |
| 85     | १९     | ग्रभाव           | ग्रम्भाव          |
| 8.8    | ą      | से               | ने                |
| ४६     | 3      | हैं              | है                |
| ४६     | २४     | कही              | यही               |
| 85     | १२     | <b>कु</b> क्ष    | कुछ               |
| 78     | 38     | ग्रधार           | श्राधार           |
| ХŚ     | टि०-४  | far              | for               |
| 2 3    | टि०-१० | performs         | perform           |
| XX     | टि०-२८ | Varttikes        | Varttikas         |
| 20     | टि०−६  | cemposed         | composed          |

| १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्याकरण- | वात्तिकः एक समीक्षात्मक | <b>ग्रध्ययन</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E0-9     | distinctletly           | distinctly          |
| ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | टि-२८    | wich                    | which               |
| <b>\$</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25       | (6)                     | (8)                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20       | ₹-१                     | १-३                 |
| <b>Ę</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88       | में प्रहिशा             | में ''वा" ग्रह्ण    |
| <b>६३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85       | लघुन्यासकारों           | ,लघुन्यासान्तरों    |
| £8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?        | ''च्वि'' प्रतिषेध       | ''च्वि' प्रतिवेध का |
| The state of the s | 19       | Ny T                    | खण्डन               |
| £8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5%       | ग्रन्त्य                | ग्रत्व              |
| EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8        | 3.                      | 3                   |
| £X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        | वचन                     | सीनाग-वचन           |
| EX .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        | ३।१।१३                  | ३।१।२३              |
| £X 31.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5        | है                      | ê                   |
| EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        | दोनों पक्ष              | दोनों पक्षों        |
| EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 85     | ''पचित''                | ''यजते''            |
| EX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 8%     | भाष्यकार से             | भाष्यकार ने         |
| <b>4 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 57     | 'पक्"                   | ''यक्''             |
| ÉX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,1      | प्रत्यय                 | प्रातिपदिक          |
| ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        | सभ्मत                   | सम्मत               |
| ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8        | पर सप्तमी               | परसप्तमी            |
| <b>\$</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90       | सनादियों को             | इसको सनादि          |
| EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88       | "य्"                    | ('q"                |
| ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३       | निया                    | किया                |
| ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23       | ५. में                  | Y.                  |
| ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X        | किया                    | दिया                |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        | दूसरे                   | तीसरे               |
| ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20       | कें                     | ŧ                   |
| ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५       | देना है                 | दी हैं              |
| ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30       | (१)                     | एक                  |
| <b>\$</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28       | द्वारा                  | द्वारा              |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79       | स्थांपना                | स्थापना             |
| 95 BERGHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33       | ग्रवस्या                | अवस्था              |

| 50    | 56.54 | श्रात्मसंयोगे कर्मकतृ | ुं: श्रात्मसंयोगेऽकर्मकर्तुः |
|-------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 5 ?   | 22    | उपलब्ध                | जपलब्ध है अप                 |
| 59    | १२    | सङ्युणित्वा           | स्रब्युणित्वा                |
| 83    | २८    | <b>द</b> वां          | ९ वां                        |
| 94    | २३    | श्रन्यो यं            | ग्रान्योऽयं                  |
|       | टि॰ २ | रारार                 | 218181                       |
| 11    | 78    | मान हि                | माना है                      |
| 80%   | १६    | ४।२।६५                | <b>४।३।६</b> ८               |
| 80%   | 20    | यवागुरिति             | यवागूरिति                    |
| १०७   | 83    | (११।५४)               | (818188)                     |
| 222   | 24    | धातव                  | धातवः                        |
| 888   | 38    | जष्दव                 | जम्त्व                       |
| 883   | 2     | ग्रह्याय              | भ्रव्याय                     |
| ११४   | X     | वाक्यकारीय            | वाक्यकरणीय                   |
| 282   | 8     | द्या मुख्यायगा        | द्यामुष्यायगा                |
| 220   | २७    | नही                   | नहीं                         |
| १२७   | 5     | निदाद्युदात्तत्वे     | ञ्निदा <b>द्युदात्तत्वे</b>  |
| १२७   | 58    | की                    | को                           |
| 858   | 5     | गया है।               | गया है ३!                    |
| 358   | 85    | नुम्लोप स्निव्य       | नुम्लोपस्रिव्य               |
| 638   | 78    | भूत                   | भूत                          |
| 2,    | 35    | सौगानों               | सौनागों                      |
| १३४   | टि० १ | qo.                   | पृ० २६ =                     |
| १३७   | 9     | ग्र रव्               | ग्रोरञ्                      |
| . 880 | 3     | पद                    | वाक्य                        |
| 12    | १८    | भाष्यकर               | भाष्यकार                     |
| 888   | 58    | हैं                   | है                           |
| 888   | X     | वणिगभ्यां             | विणग्भ्यां                   |
| 880   | 9     | निवह्योः              | नीवह्योः                     |
| 1,    | १=    | दुदिनाभ्यां           | दुर्दिनाभ्यां                |
| १४८   | 83    | ३।३।१७८ दभय           | ३।२।१७८ हु भय                |

| 250 | व्याकरण-वार् | क: एक समाक्षात्मक ग्रध्ययन |               |  |
|-----|--------------|----------------------------|---------------|--|
| १४८ | २४           | नज्स्नज                    | नव्स्नव्      |  |
| 388 | २५           | यदि                        | यति           |  |
| १५६ | 20           | सर्वद्यनाद्यर्थ            | सर्वधनाद्यर्थ |  |
| 328 | 8            | भाष्यकर                    | भाष्यकार      |  |
| १६१ | 3            | हो                         | हों           |  |
| १७३ | टि० ३        | तिंप तम                    | तिंप तिप      |  |

-:0:-

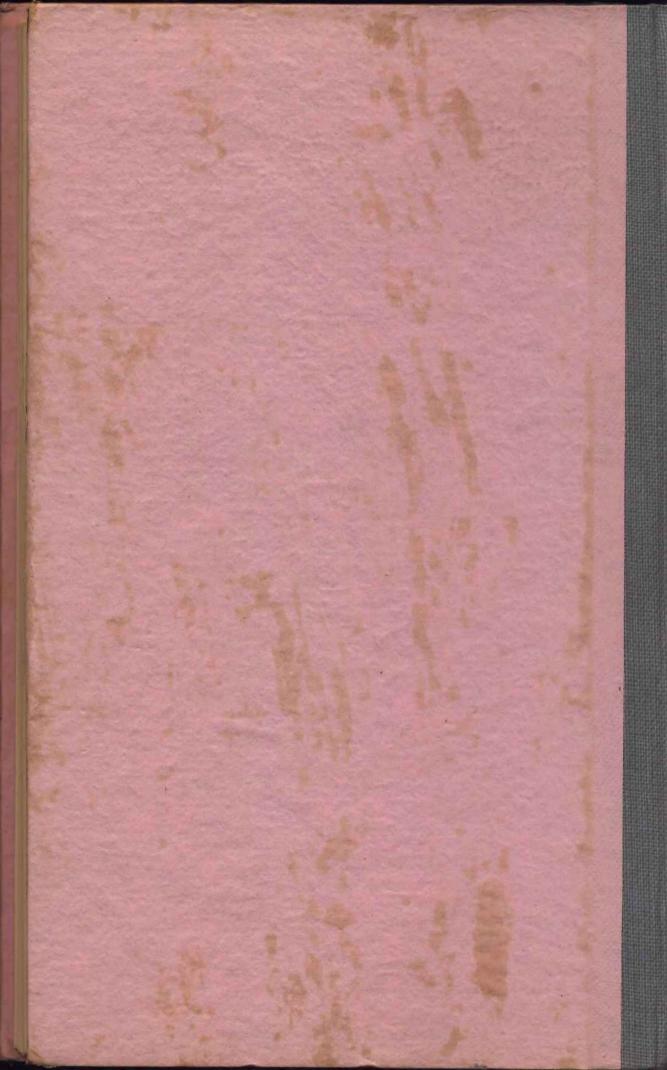